# ग्रामीय ऋर्थशास्त्र

### <sub>लेखक</sub> श्रीयु**त ष्ट**जगोपाल भटनागर

इलाहाथाद **हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू**० पी० १९४२

#### शकाशक हिंदुस्तानी एकेडेसी, यू० पी० इलाहाकार

दूसरा संस्करण मून्य २॥)

> सुद्रक ए॰ बी० वस्सी गारवा मेस, बबा-स्टरा, प्रवास

# भूमिका

हुमारे देश की जनता का बहुत वड़ा हिस्सा गाँवों में रहता हैं।

ऋषिकांश लोग खेती-छंबंधी कारबार कर के अपनी जीविका

चलाते हैं। ऐसी दशा में इस बात की बड़ी आवश्यकता हैं कि हम
गाँवों के रहने वालों और उनकी जीविका निर्वाह की रीति के छंबंध

में विशेष रूप से अध्ययन करें। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयत्न
करें कि उन की आमदनी इस योग्य है या नहीं कि वे लोग उस से

अपना जीवन सुख और संतोध के साथ निर्वाह कर सकें। यदि हमारी

जाँव से उन की आमदनी संतोध जनक न मालूम हो तो यह जानने का

प्रयत्न किया जावे कि किन किन उपायों से उनकी उन्नित हो सकती है।

इस प्रस्तक का मुख्य स्थेय इन्हीं बातों का शान प्राप्त कराना है।

'भारतीय जनता बृटिश राज्य के भारत में स्थापित होते के बाद पहले की अपेक्षा ग्ररीव हो गई हैं' यह कथन कहाँ तक उच है इस विषय में चाहे मतमेद हो परंतु यह स्रष्ट है कि भारत की जनता इस समय ग्ररीब है !

नीचे इस एक नक्ष्या देते हैं जिसमें मिल मिल लेखकों के अनु-सार भारत में प्रति मनुष्य की वार्षिक आमदनी का अनुमान दिया गया है।

| ı                                           |                                             | ( स                    | )                                    |                                            |                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| प्रतिवर्षे प्रति<br>महाष्म की<br>भ्रामक्नी  | o<br>r                                      |                        | ,9,<br>&                             | *<br>9<br>6                                | e m                           |
| कुत्त आमदनी<br>इतने करोड़                   | 90<br>M*                                    |                        | »<br>»                               | ov<br>0*<br>90                             | .).<br>9<br>w                 |
| वर्षे जिसका हिसाम<br>तागाया गया है          | 2486 2118                                   |                        | <b>2.</b><br>It                      | ()<br>ee<br>ee<br>ee                       | er<br>0<br>ev<br>er           |
| . E                                         | बृदिस                                       | मारत                   | ē                                    | \$                                         | 6                             |
| पुस्तक के नाम जहाँ से<br>यह भंक जिए गये हैं | दादा भाई नौरोजी इक्त<br>'पॉवटी एंड अन-सिटिस | रूवा इन इंडिया' (१८७१) | 'सन् १८८२ हैं की प्रार्थिक<br>स्पिटै | विज्ञियम डिग्वी कृत 'प्रास्परेस<br>इंडिया' | ' आधिक रिपोर्ड '<br>१६०१—१६०२ |
| गः                                          | •                                           |                        | ₩ .                                  | pe/                                        | 20                            |

| or<br>or                                                          | ge<br>ye                                                              | ( ग )<br>॰                                 | ች ው<br>ພ ቢ ው 3<br>ጮ ች ች 30                                                      | መ'<br>ድ<br>ፍ                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ₩<br>11°                                                          | •<br>*<br>*                                                           | भ वह क                                     |                                                                                 | <b>১</b> না ঘ ত                                  |
| 9899989-                                                          | 38323838                                                              | 2828-10                                    | 28 9 0 - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                  | \$ \$ \$ \$                                      |
| संपूर्वी<br>भारत                                                  | मृहिश<br>मारत                                                         | , 8                                        | संपूर्ध<br>मारत                                                                 | मृदिश<br>भारत                                    |
| शाक्रर यात्रक्रम्प कृत<br>'धृंबस्ट्रियन किम्माधून भाव्<br>हंसिया' | पी० ए॰ वास्तिया भीर जी०<br>एन॰ जोशी कुत 'चेत्य<br>भय् हंस्यिग' (१६२४) | भॉरनएड निय्यन छत 'हैपी<br>इंस्थिया' (१४२२) | शाह घौर सम्पाता क्रुत<br>नेक्ष एंड टेक्सेबिन कैप<br>सिदो भन् बंडिमा'<br>(,१६२४) | फ़िन्डके सिराज़ कुत 'साइंस<br>अय् पवितक फाइनेंस' |
| *                                                                 | m.                                                                    | 9                                          | น                                                                               | ••                                               |

यदि इस कपर दिये हुए नक़शे में से सब से बड़ी रक़म को ही—
जो फ़िड्ले शिराज़ साहब की है— अपने विचार का मूलमंत्र मान लें
तो भी इम यह देखते हैं कि प्रति मनुष्य प्रतिमास श्रामदनी के लगभग
नौ रुपये ग्यारह आने ही आते हैं। यह रक़म यदि ज्यों की त्यों ली
जावे तो भी इस योग्य नहीं है कि इस मॅहगी के समय में एक आदमी
के सुख और संतोष के लिए काफ़ी हो। फिर भी नौ रुपये ग्यारह आने
का औसत तभी निकलता है जब कि इम यह मान लें कि उपरोक्त
आमदनी के श्रंक भारत की जनता में बराबर बाँट दिये गए हैं, परतु
यह किसी प्रकार सच नहीं है। इसलिए यह निश्चित है कि इम ग्ररीब
है। इसे कोई भूठ नहीं सिद्ध कर सकता। इसलिए इस बात का जान
प्राप्त करना सब से अधिक आवश्यक है कि इम राष्ट्रीय सपित की
उन्नित कैसे कर सकते हैं; जिससे भारत के प्रत्येक मनुष्य को जीवन
की सभी साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की सामग्री मिल जाये।

सन् १८८० तथा १९०१ ईस्वी की 'श्रकाल-जाँच-कमेटियों' (Famine Commissions) ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया था कि भारत की जनता के बहुत बड़े हिस्से मे—जो गाँवों में रहती है— श्रकाल का इसिलए श्रिषक प्रकीप रहा, क्योंकि श्रिषकतर प्रामीय जनता खेती-बारी से ही पेट पालती है श्रीर खेती-बारी श्रिषकतर वर्षा पर निर्मर रहती है। जहाँ जहाँ वर्षा की कमी रही वहाँ वहाँ श्रकाल का रूप भयँकर रहा। इन तकली कों की कमी रही वहाँ वहाँ श्रकाल का रूप भयँकर रहा। इन तकली कों को दूर करने के लिए इन दोनों कमेटियों ने बहुत सी बातों के साथ इस बात की भी सिक्षारिश की थी कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों को एक मारी संख्या में खेती ही में न लगा कर, उनके लिए दूसरे उद्योगधंघों का प्रबन्ध किया जाने। इन सिक्षारिशों का यह भी नती जा निकला कि सरकार श्रीर जनता दोनों हो खेती की श्रोर से लापरवाह होने लगे श्रीर दूसरे उद्योग-धंघों की श्रीर मुकने लगे। यहाँ तक कि भारत के बहुत से नेताश्रों की भी

यही घारणा हो गई कि भारत का करवाण खेती के सिवा अन्य उद्योग-घंघों की उन्नति करने से ही हो सकता है। यद्यपि हमारा यह कहना ठींक न होगा कि खेती-बारी की उन्नति से ही भारत का करवाण होगा, फिर भी हम निस्संकोच यह कह सकते हैं कि भारत के कल्याण के लिए उसकी खेती-बारी और अन्य उद्योग-घंघों दोनों ही की उन्नति करना ज़रूरी है। परंतु भारत की खेती-बारी की अञ्झी तरह उन्नति किये बिना यहाँ अन्य उद्योग-धन्घों में उन्नति करना असंभव है।

यहाँ के कपड़े बुनने के उद्योग का इतिहास ही हमारे इस कथन का समर्थन करता है। श्रव से दस वर्ष पहले तक भारतवर्ष में ऐसी बहुत ही कम कपास की क़िस्में बोई जाती थीं जिनके सूत से बढ़िया कपड़ा तैयार किया जा सकता। कपड़े बनाने के कारख़ानों को लाचार होकर मोटा कपड़ा ही बनाना पड़ता था। श्रव जब कि हम ऊँचे दर्जें का कपास उत्पन्न करने जा रहे हैं, हमारे लिए यह सभव होता जाता है कि उससे महीन कपड़े भी कारख़ानों में बनाये जा सके जो दूसरे देशों से श्रव तक लगभग साठ करोड़ रुपये के हर साल यहाँ श्राते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे कपड़ा बनाने के उद्योग-धंध की उन्नति तब तक न हो सकी थी जब तक हमने ऊँचे दर्जें के कपास की किस्में पैदा करने की कोशिश नहीं की थी।

यही दशा शकर के व्यवसाय की भी रही। मारतवर्ष में शकर की खपत संसार के सभी देशों से ऋषिक है और संसार के सभी देशों से ऋषिक ज़मीन यहाँ गन्ने की खेती के काम में आती है। इस पर भी हर साल करोड़ों रुपये की शकर जावा, मारिशस आदि देशों से हमारे यहाँ आती है। कारण यही है कि हमारे किसान लोग जो गन्ना पैदा करते हैं वह अन्य देशों के गन्ने के बराबर शक्कर नहीं दे सकता। यदि हमारे किसान भी विदेशियों की तरह ऊँचे दर्जे के गन्ने की खेती करने लगें तो हमारी करोड़ों की लक्ष्मी—जो शक्कर के ख़रीदने में बाहर जाती

है—श्रपने ही देश में रह जाने। यदि शक्कर बनाने का व्यवसाय उन्नति कर जाने, तो जो लाभ श्रन्य देशवाले उठाते हैं उसे अपने ही देशवाले उठाने। सैकड़ों में मे यह केवल दो ही उदाहरण हैं जिनसे यही सिद्ध होता है कि भारत के श्रन्य उद्योग-धर्षों की उन्नति श्रिषकतर भारत की खेती-बारों की ही उन्नति करने से हो सकती है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हम समस्त उद्योग-धर्षों की श्रोर से लापरवाह हो जाना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यही है कि जब तक भारत की खेती-बारी की उन्नति नहीं की जानेगी तब तक वह श्रन्य उद्योगधर्षों में श्रागे नहीं बढ़ सकता। इस छोटी सी पुस्तक का मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण का ध्यान भारत के इस सब से महत्वपूर्ण उद्योग-धर्षे की श्रोर श्राकर्षित करना है।

अन्त में यह लिखना परम आवश्यक है कि इस पुस्तक को प्रकाशित करने में मुक्ते अपने प्रिय मित्र श्री धीरेन्द्र वर्मा से विशेष सहायता मिली है। इस के बिना इस पुस्तक का वर्तमान हिंदी रूप कदाचित् और भी अधिक असतोषजनक होता। मेरे साथ पुस्तक के प्रूफ देंखने तथा छपाई की त्रुटियों को दूर करने मैं उनसे मुक्ते जो अमूल्य सहायता मिली है उसके लिए मैं अपने प्रिय मित्र का अत्यन्त कृतश हूँ।

कामर्स डिपार्टमेंट, विश्वविद्यात्तय, प्रयाग । १५-१२-१९३२

वृज गोपाल भटनागर ।

# विषय-सूची

| <b>अध्याय</b>                               |             |        | वृष्ट    |
|---------------------------------------------|-------------|--------|----------|
| भूमिका                                      |             |        | 45       |
| १—हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव |             |        | 8        |
| २—खेती की श्रार्थिक विशेषताएँ               | •••         | •••    | 33       |
| ३—खेती और खेती के योग्य भूमि                | •           | •••    | 15       |
| ४पौधा श्रीर उसका ज़मीन के कपर श्रीर         | श्चन्द्र की | जलवायु |          |
| से संबंध                                    | •••         | •••    | ₹₹       |
| <b>४—किसान का प्रकृति पर वश</b>             | /4+         | ••     | 84       |
| ६—खेती में किसान का करान्य                  | •••         |        | 43       |
| ७—हिंदुस्तान की ज़मीनें                     | •••         |        | Ęş       |
| म—खेती में काम करने वाखे                    | •••         | ••     | Эē       |
| ६—खेती का मूर्वाधन                          | •••         | •••    | <b>5</b> |
| १०हिदुस्तान में खेती की क्रियाएँ            | ••          | •••    | 8.8      |
| ११—हिंदुस्तान में खेती पर प्रकृति का वश     | •••         | •••    | 108      |
| १२—खेती की ज़मीन का सुधार                   | ***         | •••    | 115      |
| १३व्यक्तिगत किसान की खेती संबंधी कुछ        | समस्याएँ    | •••    | 178      |
| १४—खेती की कमाई में सुधार                   | •••         | •••    | 122      |
| १४—फ्रसंत का भौगोतिक व सामिषक प्रस          | ार          | ***    | 140      |
| १६—किसान के खेतों में फ्रसबों का हेरफेर     | •••         | •••    | 161      |
| १७—खेती के विए शानिकारक रोग तथ              | । जीव-जन्द  | चों से |          |
| क्रसंब की रचा                               | •••         | •••    | 101      |
| १८—पैदावार का विनियोग                       | ***         | •••    | 100      |

# ( % )

| १६—हिंदुस्तान में पशुश्रों की समस्या                          | •••  | 355         |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------|
| २०—खेती के सूलघन की उन्नति                                    | •••  | २∙६         |
| २१-किसान के मूमिसंबंधी ज्ञानून (१)                            | •••  | २२०         |
| २२—किसान के सूमिसंबंधी क्रानून (२)                            | •••  | <b>3</b> 40 |
| <ul><li>३३—खेती के सहायक तथा खेती पर निर्भर व्यवसाय</li></ul> | ***  | २६०         |
| २४ आम्यजीवन का पुनरुद्धार-विषय का दिग्दर्शन                   | •••  | २६६         |
| २४—प्राम्यबीवन का पुनरदार—शिवा                                | •••• | ₹७⊏         |
| २६—प्राम्यजीवन का पुनस्दार—सहयोगी संस्थाएँ                    | •••  | \$5°        |
| २७—प्राम्यजीवन का पुनस्द्धार—शेषांश                           | •••  | <b>२</b> ६३ |
| परिशिष्ट—ताचिकाएं भ—त्र                                       |      |             |
| मानचित्र                                                      |      |             |

#### पहला ऋध्याय

## हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव

हिंदुस्तान के गाँवों श्रीर वहाँ रहनेवालों के दैनिक कार्य का श्रध्ययन करने ही का नाम 'प्रामीय श्रथशास्त्र' है। इस परिभाषा का केवल यही मतलब है कि हम गाँववालों के निजी श्रीर उनके समाज-संबंधी उन्हीं कामों का श्रध्ययन करेंगे जिनका कि घनिष्ठ संबंध मलुष्य-जाति के कल्याणकारी उपायों, उन की प्राप्ति श्रीर उन के उपयोगों से हैं। प्रामीय श्रथशास्त्र की ऊपर दी हुई परिभाषा से यही साफ्र मालूम होता है कि उनके सिद्धांत सार्वजनिक श्रथशास्त्र के सिद्धांतों से मिन्न नहीं हैं श्रथांत् सार्वजनिक श्रथशास्त्र की तरह प्रामीय श्रथशास्त्र में भी श्रथशास्त्र के वे ही सिद्धांत पाये जाते हैं। श्रंतर सिर्फ़ यही है कि प्रामीण जीवन के श्रतुसार श्रथशास्त्र के सिद्धांतों का उस की ख़ास ख़ास हालतों का विचार रख कर श्रध्ययन करना पढ़ता है।

भारत में मामीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कितने तरह के गाँव होते हैं। एक तो वे गाँव हैं जिनके रहनेवाले सब पास ही पास एक जगह पर रहते हों। ऐसे गाँव यहाँ सर्वत्र समथल भूमि या मैदान में पाए जाते हैं, जैसे, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, इत्यादि। दूसरे वे हैं जिन के रहनेवाले आपस में एक दूसरे से दूर, अपने अपने खेतों पर घर बनाकर रहते हैं। इस तरह के गाँव भारत के पहादी हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे, गढ़वाल, कुमाऊँ, टेहरी और मध्य मांत के कुछ पहादी हिस्से। &

<sup>\*</sup> गाँवो की त्राबादों का कारण कोई खास व्यवस्था की वात नहीं है परतु

श्रव हम पहिली तरह के गॉवों को जेते है। ऐसे गॉव चाहे ज़िले के बीच में बसे हों या दूर, वहाँ श्राने-जानेवालों का सुभीता रेज, मोटर या नाव द्वारा हो सकता हो या वे ऐसे सुभीते से दूर हों, वहाँ की बस्ती गॉव के बीचोबीच होती है। गाँव की बस्ती के चारों तरफ पोखर होते हैं

वह केवल क़दरती है। यही बात हम सारे भारत के समथल हिस्सो में देखते हैं। कितु हिमालय त्रादि के पास के गाँवो की वात दूसरी है। पहाड़ी जगहो में लोगों का इकट्ठा होकर रहना असभव है। एक दूसरे की आपस मे मदद करने के लिए ही लोग एक दूसरे के पास और खास कर ऐसी जगहों मे, जहाँ की जमीन मिली हुई वस्ती बनाने के प्रतिकृत न थी, रहने लगे। पहले-पहल गाँव घने जगलों के बीच में बसा करते थे, क्योंकि फ़सल को हमेशा हिरन श्रीर सुग्ररो का श्रीर मुज्यों को वड़े-बड़े जगली जानवरों का डर लगा रहता था। इसके सिवा चारो तरफ घूमते हुये डाकुत्रो का गिरोह वना रहता था श्रीर गाँवों के लोगों में एक दूसरे से ठीक पटती नहीं थी। इससे इसमें कोई श्राश्चायं नहीं कि वहाँ की श्रवस्थात्रों को देखकर कहीं कहीं एक खास व्यवस्था के साथ गाँव वसाये गये हो। इस तरह गाँवो की व्यवस्था करने का एक दूसरा कारण भी था। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि एक दल का दूसरे दल से जो सवध या, उसका भी, गाँवो की व्यवस्था और परिमाण आदि निश्चित करने में हिरसा रहा है। संयुक्त-प्रात और पजाब के गूजर, जाट और ऋहीर श्रादि कुछ किसान लोग अब भी अपना जातीय समुदाय कायम रखे हुए है। वे केवल अपना निज का एक गाँव ही नहीं वसाते वल्कि एक वड़े भारी हिस्से तक फैले रहते है। श्रहीरो श्रीर जाटो के ऐसे उपनिवेश मथुरा जिले श्रीर स्युक-प्रात के कुछ पच्छिमी भागो—जैसे बुलदशहर, मेरठ, सहारनपुर, आदि में पाये जाते है। गुजर और जाटो के ऐसे उपनिवेश सारे पजाब में पाये जाते है।

पहाड़ों में —जहाँ जगह कम होती है श्रौर जहाँ जुताई-बुत्राई के लायक जमीन दुकड़ों में इधर-उधर वॅटी रहती हैं —गाँवों की मोपिड़ियाँ भी कुछ यहाँ श्रीर कुछ वहाँ रहती हैं। यहाँ किसानों के मकान उनके खेतों में वने रहते हैं। उनके लगान श्रादि के प्रवध करने के लिए उन में से कुछ खेतों श्रौर कुछ भोपिड़ियों को मिलाकर एक गाँव वना देते हैं।

जो भिन्न-भिन्न जगहों में तजैया या जुजम श्रादि के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्हों पोखरों श्रीर तजैयों में से मिही निकाज निकाज कर गाँवों के घर बनाये गये थे। अब इन्ही के चारों तरफ़ गाँव का सारा कूड़ा-कर्कट श्रीर गाय-वैलों का गोवर फेंका जाता है। हर एक गृहस्थ श्रपने श्रपने घर के कूड़े शादि की खलग श्रजगं देरी बनाता है। ( मद्रास प्रांत में कूड़े-कर्कट श्रीर गोवर बहुधा घरों के पिछ्नाड़े की श्रोर रखे जाते हैं जहाँ कि कुछ साग-पात बोया जाता है।)

इन्हों पोखर श्रादि की ही कतार मे श्रास-पास जो बग़ीचे श्रौर खुली हुई जगहे होती हैं वहाँ उन लोगों का खरिहान रहता है। इसके वाद खेत मिलते हैं जो तीन घेरों में बँटे रहते हैं। बस्ती से क़रीब या दूर रहने के श्रनुसार हो इन खेतों के तीन विभाग किये जाते हैं। क्योंकि इसी पर उन में खाद पहुँचाना निर्भर है। इन खेतों का पहला घेरा गोंडा, गांहन या गोयड कहलाता है, दूसरा मंस्ता श्रौर तीसरा घेरा हार या पालू कहलाता। श्राबादी भी जाति जाति के लिहाज़ से भिन्न भिन्न सुहल्लों में बँटी रहती है। श्रामीय श्रर्थशास्त्र में किसी भी गांव के भिन्न भिन्न जाति के लोगों की व्यवस्था उस गाँव की उत्पत्ति पर निर्भर है।\*

<sup>\*</sup> भारत के गाँवों की उत्पत्ति नीचे लिखें हुये दो में से एक तरीके से हुई है। या तो किसी जाति के या एक पथ के ही कुछ लोग एक जगह आकर वस गये हो और वहीं बस्ती आगे चलकर एक गाँव वन गया हो, या किसी एक आदमी ने किसी कारण से उस वरती को बसाया हो। वैडन पावल साहब ने पहले प्रकार के गाँवों को जातीय या साम्प्रदायिक गाँव (Tribal Villages) और दूसरे प्रकार के गाँवों को असाम्प्रदायिक और अजातीय गाँव कहा है। पहले प्रकार के गाँवों को उत्पत्ति के बारे में उन का कहना है कि या तो किसी जाति के या काफिलें के लोगों ने—जिनकी सख्या काफी रही हो—उस जमीन को जीत लिया हो और वहाँ की जमीन को आपस में वाँट लिया हो, या कोई एक ही छुट व अपने वहुत से वधु-वाधवों के साथ पहलें किसी एक जगह में आकर वस गया हो और दो-चार पीढ़ों के बाद उसी

पर अक्सर ऊँची जाति के लोग गाँव के बीच हो में रहते हैं और सब से नीच जाति के लोग गाँव के किनारे किनारे रहते हैं। लोगों के रहने के घरों के सिवाय हर एक गाँव में एक आम जगह होती हैं जिस में सभी लोग आकर विश्राम या किसी सार्वजनिक कार्थ के लिए आपस में मिल सकते हैं। इसे चौपाल या गुडी कहते हैं।

क़ुद्धम्य के नाती-पोते वहीं पर श्रपना श्रपना घर वनाकर रहने लगे हो। यह ठीक पता नहीं लग सकता कि इन दो में से किस तरीके से जातीय या साम्प्रदायिक गाँवो की उत्पत्ति हुई है पर इतना जरूर है कि इन में दूसरे प्रकार के गाँवो की श्रपेक्षा ज्यादातर एक खासियत देख पड़ती है। जातीय गाँवो में लगभग सभी किसान एक ही जाति या एक ही कुनवे के होत हैं, केवल नोकर-चाकर दूसरी जाति के होते है। दूसरी खास वात वहाँ के जमीदारों में जमीन के वटवार के सवध में पाई जातीं है। यह सिद्धात 'भाई-चारा' का सिद्धात कहलाता है। इस के अनुसार एक कुद्धम्व के तीन पीढी तक के लोगों को उस गाँव की सारी जमीन उन की वशावली के हिसाव से वाँटी जाती है ग्रीर फिर इस के वाद चौथी, पॉचवीं, और आगे की पीढ़ी के लोग वरावर वाँट लेते है। श्राजकल 'भाई चारे' के गाँव में तीन पीढ़ी वाला वटवारा कहीं नजर नहीं त्राता । कारण यह है कि इस को वीते हुए बहुत समय हो गया है और श्रव जो भाई-चारे का वटवारा मिलता है सिर्फ़ दो किस्म का है-एक तो वह जहाँ हर शख्स वरावर वॉटे हुए है, ऋौर दूसरा वह जहाँ कि जमीन कब्जे के त्रज्ञात वॅटती हैं। यद्यपि ऐसे जातीय गाँव के जमीदारो और मालगुजारों मे जमीन का वटवारा करने के लिए "भाई-चारे" का सिद्धान्त सर्व साधारण है. पर साथ ही बहुत से गाँवों में 'पट्टीदारी' की प्रया भी जारी है। एक से ऋधिक गाँव एक ही जमींदार या मालगुजार के हाथ में होता हे जिसका एक ही कुद व होता है। गाँव की पीढ़ी के हिसाव से गाँव भिन्न भिन्न हिरसो मे लोगों में वंटा रहता है। आगरा जिले में लगभग सभी गूजर और अहीरो के गाँव इसी प्रकार के है।

दूसरे त्राजातीय गाव है। इन गाँवों की उत्पत्ति वहुधा इस प्रकार से होती है। किसी भी एक क़ुटुम्व के लोगों ने जब देखा कि उनका सारे का सारा गाँव यह चौपाल बहुधा एक नीम, पीपल या बढ़ के पेड़ के नीचे एक चौरस उठी हुई ज़मीन होती है या किसी मंदिर का श्राँगन होता है। इसी जगह गाँव के बढ़े-बूढ़े लोग रोज़ शाम को इकट्ठा होकर श्रामसबधी विषयों पर वाद-विवाद करते हैं। यहीं पर पुलिस का सब-इंस्पेक्टर या उस गाँव का पटवारी उन देहाती लोगों को श्रपना प्रशुत्व दिखलाता है। श्रौर यहीं पर कभी कोई रमता योगी श्रपने पिन्न चरणों से उनके गाँव को पिन्नित्र कर गाँववालों को संत-समागम का स्वर्गीय सुख देता है। फिर हर गाँव का एक विशेष देवता होता है, जैसे दुल्हा देव, मोंड़ देव, मैंसा-सुर, धननेश्री, महामाया इत्यादि। कहीं कहीं इनके मिद्र होते हैं श्रौर कहीं कहीं नहीं।

लोगों से आबाद हो रहा है तो वे लोग दूसरी जगह की तलाश में निकले और उसको त्राबाद कर लिया। ऐसा कई जगह होता खाया है और खब भी कहीं कहीं ऐसा होता है। ऐसा उस समय हुआ है जब कि सरकार या कोई बड़ा तालकेदार गैर-आवाद जमीन को -जिस पर अब तक खेती नहीं की गई थी - किसी उत्साही या उद्यमी किसान को खेती के लिए दे देता है। मिस्टर बेनेट के शब्दों में ऐसे गाँव भिन्न भिन्न जाति के कुछ लोगों का एक समुदाय ही हैं। ये लोग गाँव की सीमा मे रह कर खेती-बारी के जरिये श्रपनी जीविका चलाते है। श्रापस में एक दूसरे की रक्षा के विचार से या उस जमीन पर अधिक दिनो तक रहते रहते उससे और वहाँ के रहने वालो से प्रेम हो जाने से या वहाँ के एक जमीदार या मालगुजार के नीचे रहने से लोग एक प्रकार से इकट्टे होकर रहते है। ऐसे गाँतों में जमीदारों के बीच जमीन का बटवारा करने में पट्टीदारी की प्रथा ही ज़्यादातर प्रचलित है। पर साथ ही ऐसे भी कुछ उदाहरण मौजूद है जहाँ कि एक ही आदमी द्वारा बसाये हुए गाँव के सभी लोगो मे बरावर वरावर जमीन बाँटने की प्रथा हो गई है या यह वटवारा वहाँ के रहनेवालों के धन या उनके हल ( खेती करने की शक्ति का एक माप है ) के ऋनुसार होता है। देखिए बेडन पावल लिखित "लैंड सिस्टम ऋव् ब्रिटिश इंडिया," भाग १, और "दि इंडियन विलेज कम्यूनिटी।"

विखरी हुई श्रावादी वाले गाँव भारतवर्ष के पहाडी हिस्सों में पाये जाते हैं। हर गाँव में कुछ पुरवे वसे होते हैं श्रीर प्रत्येक पुरवे में दो दो या तीन तीन मकान होते हैं, श्रीर हर पुरवे के साथ कुछ खेत होते हैं जो इन के वसने से पहले जगली पेड़ों से ढके हुये थे श्रीर जिन को इन लोगों ने वरावर करके खेती के लायक बना लिया था। मैदानों की तरह पहाड़ी गॉवॉ में ऐसे बडे वडे खेत बहुत कम पाये जाते हैं। इसी से ऐसे गॉवॉ में गोहन, मंमा श्रीर हार नामक खेतों के तीन प्रकार नहीं पाये जाते हैं।

सामाजिक ग्रौर श्रार्थिक दृष्टि से भारतीय गाँव एक ऐसी सस्था है जिसमें की कुछ लोग, श्रापस के स्वार्थ के लिए एक समाज में रहते हैं ग्रौर एक दूसरे से सहायता पाते हैं। पर इसका यह ग्रर्थ नहीं है कि किसी गाँव के सभी रहनेवालों की कोई एक ही सपत्ति हो या सय एक ही खेत को जोता करते हों। & इसका केवल यही मतलच है कि कुछ कुट्व जिनकी

<sup>\*</sup> देहाती समाज के सवध में सर हेनरी मेन ने अपनी किताब 'दि विलेज कम्यूनिटी' (The Village Community) में लिखा है—"एक गाँव की जमीन का बहुत से लोगों में मुस्तरका होना एक नियम था और जमीदारों का अलग अलग जमीन का मालिक होना एक विशेषता थी।" फिर ये एक जगह लिखते हैं—"बहुत से लोगों एक का जगह एकत्र होना उस जमीन पर ही निर्भर था जिसे वह सब साथ-साथ जोतते थे। पर शामीण समाज की यह परिभाषा भारत के किसी गाँव के लिए लागू नहीं हो सकती। भारतीय आमीण समाज के लिए हमें किसी ऐसे शब्द का उपयोग न करना चाहिए जिसका अर्थ किसी प्रकार साम्यवादी (Communistic) हो। 'समाज' शब्द का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कई गाँवों में कुछ कुदुम्ब एक ऐसी प्रया के नीच रहते हों जिससे वे किसी जमीन के सहयोगी जमीदार होते हैं। इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उन सबों को एक ही जमीन व सब चींजे एक ही होती है। ( कैंपवेल, माडन इडिया, पृ० ८०-६० )। समाज का केवल यही होती है कि वह एक जन-समुदाय है जो एक गाँव में रहकर अपने-

न्नाथिक स्थिति एक दूसरे से जुदा है श्रपने श्रपने-रोज़गार जैसे खेती, जुलाहे या बढ़ई के काम इत्यादि चलाते हुए वहाँ रहते हैं।

जीवन-निर्वाह के उपायों को इकट्टा करने में कुटुम्ब एक जीव माना जाता है। इस कुटुम्ब के लोग जितने प्रकार के घंधों में लगे हों उन सब का स्थायी श्रीर श्रस्थायी मूलधन उस कुटुम्ब नामक जीव का ही होता है। इसके सिवाय दूसरी बातों में भी कुटुम्ब एक जीव समका जाता है। हर एक गाँव मे कई किसानी पेशेवाले कुटुम्ब रहते हैं, चाहे वह ज़मीन जिसपर वे खेती करते हैं, उन्हों की हो या वे लोग उसके लिए ज़मींदार, मालगुज़ार श्रथवा सरकार को लगान देते हों। ज़मींदार या मालगुज़ार चाहे उस गाँव में रहे, या न रहे, पर जब वह गाँव में रहता है तो वह बहुधा श्रपने गाँव की श्राबादी के बीच में घर बना कर रहता है श्रीर वह समाज का श्रगुवा समका जाता है। गाँव के सारे लोग उसी से सारे मगड़ों का निबटारा करा लेते हैं। दिल्ला भारत के रैक्यतवारी गाँव में यह पद गाँव के पटेल या मंसिक को मिलता है।

भारतीय गाँवों के किसानों श्रीर ज़मीदारों के सिवा श्रीर भी बहुत से ऐसे कुटुम्ब रहते हैं जो कि खेती से कुछ संबंध रखते हुए दूसरा रोज़गार करते हैं। जगभग सभी गावों में बदर्ड श्रीर ज़ुहार रहते हैं जो कि किसानों के हज तथा श्रम्य ज़रूरी चीज़ों को बनाते या सुधारते हैं। बहाँ कुम्हार, तेजी, जुजाहे श्रादि भी रहते हैं जो कि गाँव की सारी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। हर एक गाँव में नाई, धोबी, मोची, मेहतर:

अपने भिन्न-भिन्न अधिकारों के साथ वहाँ आस-पास के खेतों में खेती-बारी करते हो। इसी प्रकार मिस्टर बेनेट गोंडा के १८०२-७४ ईस्वी वाले बंदोबस्त की रिपोर्ट पृ० ४५, ४६ में लिखते है—"मैं प्रामीण समाज का यही अर्थ लगाता हूं कि वह एक ऐसा जन-समुदाय है जो एक गाँव में रहता है और जिसमें कि लोग खेती या खेती-संबंधी दूसरे काम करके अपनी-अपनी जीवका 'चलाते हैं।"

कहार श्रीर भिश्ती रहते हैं जो हमेशा गाँववालों की सेवा करते रहते है। फिर अक्सर गाँव में पुरोहित जी या मौजवी भी रहते हैं जो तिथ-त्योहारों पर जजमानों का काम कराते रहते हैं। ऐसे जोगों की नौकर की तनख़वाह अक्सर हर एक फ़सल के बाद वहाँ के प्रचलित नियम के अनु-सार अनाज में ही दी जाती है, पर अब जब लोगों का शहर में श्राने-जाने का सुमीता होने लगा है श्रीर लोगों के विचार भी बदलते जा रहे हैं तो श्रनाज की जगह सिक्के में वेतन देना शुरू कर दिया है।

हर एक गाँव में साहूकार होता है जो गाँव के लोगों को बहुधा स्पया क्याज पर दिया करता है। भिन्न भिन्न स्थानों में इस साहूकार के प्रथक् पृथक् नाम हैं, जैसे सावजी, महाजन, धनी, चेट्टी, श्रादि। गाँव की उपन के संबंध में वह शहर श्रीर गाँव के बीच बहुधा एक दरमियानी श्रादमी का काम करता है। जीवन की श्रन्य ज़रूरी चोज़ें, जैसे गुड़, नमक, तम्बाकू श्रादि भी वह बेंचता है। वह बड़ा भला श्रीर इंज्ज़तदार श्रादमी समसा जाता है। दूसरों को तो मदद देता ही है पर साथ ही वह श्रपने लिए भी मनमाने टके पैदा कर लेता है। उसके ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती हैं पर साथ ही बेचारे की ज़िस्मेदारी बड़ी श्रीर ख़तरा भी बहुत रहता है। कभी कभी ज़र्मीदार या मालगुजार ही साहूकारी का भी काम करता है।

श्रव जन-संख्या की वहती के साथ साथ गाँव में ऐसे जोग भी पाये जाते हैं जिन्हे हम बिना ज़मीन के मज़दूर कह सकते हैं श्रीर जिन का पाया जाना श्रव मामीय श्रथंशास्त्र के जिहाज़ से मार्के की बात हो गई है। पहले ज़माने में भी हर एक गाँव में चमार, पासी श्रादि जाति के बहुत से मज़दूर हुश्रा करते थे जो श्रनाज लेकर किसानी कारवार में दूसरों की मज़दूरी किया करते थे। श्रव ऐसों की संख्या बहुत बढ़ गई है श्रीर उन्हें श्रनाज की जगह श्रव पैसे भी मिलने लगे हैं। उनमें से कुछ बढ़े बढ़े कारख़ानों वाले शहरों में चले जाते हैं श्रीर वहां से स्पया पैदा कर श्रपने घर भेजते हैं। जब कभी घर वापस श्रा जाते हैं तो खेती श्रुह कर देते हैं। उनमें एक ख़ास बात यह होती है कि उन्हें खेती का श्रनुभव तो होता नहीं, वे लोग लगान बढ़ा कर देने लगते हैं क्यों कि वे ख़ुद बहुत सा रुपया शहर से कमा कर लाये रहने हैं। इस प्रकार लगान बढ़ जाने से वहाँ के पुराने पेशेवाले किसानों की बढ़ी हानि होति है।

#### गाँवो का शासनकार्य

हर एक गाँव का एक मुखिया होता है जो मुक़द्दम, पटेज, मुखिया, तिलियार श्रदि के नाम से पुकारा जाता है। उसके नीचे एक या दो चौकीदार होते हैं जो गाँव में पुिलस का काम करते हैं। गाँव की सारी कारवाई की रिपोर्ट पहले उसके पास पहुँचती है श्रीर फिर श्रगर उसकी तबीयत श्रा गई तो उसके बाद सरिक पुिलस श्रामस्य या तहसीलदार को ख़बर जगती है। गाँव में चोरी श्रादि की जाँच पदताल या अन्य दूसरे काम गाँव का मुखिया ही करता है। उसे लोगों से लगान वस्त करने से कोई मतलब नहीं रहता। जिस गाँव में ख़ुद ज़मींदार रहता है वहाँ बेचारे मुखिया की कुछ ज़्यादा क़दर नहीं होती श्रीर कहीं कहीं ज़मींदार या मालगुज़ार ही मुखिया बनता है।

गाँव का हिसाब-किताब रखने वाला भी एक श्रफ्सर हर एक गाँव में रहता है। उसे पटवारी या करनाम कहते हैं। गाँव के हर एक किसान के खेत का नाप श्रीर हिसाब उसके पास रहता है। ज्मींदारी प्रथावाले गाँवों मे भिन्न-भिन्न ज्मींदारों की ज़्मीन का हिसाब पटवारी के खेवट नाम के रजिस्टर में रहता है श्रीर साधारण किसानों के खेत, उनके हक्-हक्क्रात का हिसाब खतौनी नाम के रजिस्टर में होता है। रैटयतवारी मौजों में पटावारी के पास केवल वही रजिस्टर रहता है जिसमें किसान के हक-हक्क्रकात लिखे हों। इसके सिवा हर एक पटवारी के पास उस गाँव का एक नक्षशा होता है जिसे शजरा कहते हैं जिसमे हर खेत के नंबर पढ़े रहते हैं। एक ख़सरा या खेत-बहीखाता होता है जिसमें शजरे के अनुसार सब खेतों की एक फ़ोहरिस्त होती है। उन खेतों के संबंध में कुछ ख़ास ख़ास बातें होती हैं, जैसे (१) किसानी के हक में तबदोबी, (२) किसान का नाम, (३) फ़सब और सिंचाई की चर्चा। उसके पास जमावन्दी नाम का एक बहीखाता भी होता है जिसमें ज़मींदार और रैययतों की पटाई हुई रक़में जिखी जाती हैं। पटवारी हर एक गाँव के जिए एक जरूरी चीज़ है। अगर किसी किसान को यह पता जगाना है कि उसके पास कितनी ज़मीन है और उसे कितना जगान देना पढ़ेगा या अगर किसी जमींदार को यह पता जगाना है कि किसी किसान के पास उसकी कितनी ज़मीन है और उसका कितना जगान तो उसे पटवारी के पास जाना पढ़ता है। अगर उसी गाँव में दो या अधिक ज़मींदार हो गये तब तो सब का माजिक यह पटवारी हो हो जाता है और मौक़े से दोनों को कचहरी में मुक़द में बढ़ा जढ़ा कर मिटा देता है।



#### दूसरा अध्याय

## खेती की आर्थिक विशेषताएँ

हम पहले यह कह जुके हैं कि गाँवों में रहनेवालों में से श्रिधकतर जोग खेती-बारी ही करते हैं। इस लिए श्रामीय अर्थशास्त्र के अध्ययन करने में हमे सब से पहले खेती-बारी के अर्थशास्त्र के नियमों की श्रोर ध्यान देना चाहिए। खेती अवश्य ही अर्थशास्त्र के अन्यान्य पहलुओं पर निर्भर है, तो भी उस मे कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो कि उसे उद्योग-धंधे से अलग कर देती हैं श्रीर कुछ ऐसी भिन्न श्रवस्थाएँ पैदा कर देती हैं जिसके नीचे सार्वजनिक अर्थशास्त्र के नियम चालू रहते हैं। खेती और तिजारत में कुछ विभिन्नताएँ हैं। दोनों तरह को चीज़ों को पैदा करने श्रीर उनको बेच देने के नियमों में कुछ ख़ास विभिन्नताएँ हैं, उनका वर्णन हम यहाँ करेंगे।

(१) खेती श्रीर उद्योग-धंधे में सब से श्रधिक जानी हुई विभिन्नता तो यह है कि खेती ज़्यादातर प्रकृति देवी की कृपा पर निर्भर रहती है। समय, श्राब-हवा, ऋतु श्रीर स्थान इत्यादि का उद्योग-धंधे से बढ़ा संबंध है, पर खेती से तो इनका ऐसा घना संबंध है कि उसे कोई श्रखग नहीं कर सकता। इसके सिवा खेती पर टिड्डी-दल श्रादि की हों व वनस्पति श्रीर ढोरों की तरह तरह की बीमारी का भी बढ़ा श्रसर पडता है। इन सब वातों के कारण उपज बहुत ही श्रस्थिर श्रीर श्रीनिश्चत सी रहती है। भारी खेती करने से ज़रूर ही इन सब श्रदचनों का श्रसर कुछ कम सा हो जाता है; पर जहाँ एक ख़ास परिमाण में खेती हो रही है या जहाँ

कहीं हम एक ही किसान की खेती की श्रोर ध्यान देते हैं तो बड़ी सुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

- (२) खेती के काम में अन्य उद्योग-धंधों को बनिस्वत मशीन बग़ैरह बहुत कम काम में लाई जा सकती है। यद्यपि हमने हिंदुस्तान में अभी खेती की मशीनों श्रौर श्राजकल के उपायों को काम में लाना शुरू ही किया है पर हम कहाँ तक उनका उपयोग बढ़ा सकेंगे। एक ख़ास परिमाण में खेती के लायक ज़मीन होने के कारण ही खेती की मशीनों का उपयोग सीमा के भीतर हो सकता है। उद्योग-धंधे में तरह तरह से प्रकृति के अपर काबू कर लेने से बहुत कम बाधाएँ श्राती हैं। व्यापोरिक संघ-शक्ति तथा ख़ास जानकारी से उपज की हमेशा बढ़ती होती रहती है। खेती में चाहे कितनी ही उन्नति की जावे मशीनों को काम में लाने का बहुत ही कम मौक़ा है। इसी कारण से उद्योग-धंधे की बनिस्वत खेती में श्रस्थायी मूलधन श्रस्थायी से कहीं ज़्यादा होता है।
- (३) चूंकि खेती मे भूमि का बड़ा ऊँचा पद रहता है इससे श्रगर उसी खेत मे फसल पैदा करने के दूसरे हथियारों को बढ़ाकर के उपज को बढ़ाने की कोशिश की जावे तो उसी उपज में पहत्ते के हिसाब से श्रधिक ख़र्चा लगेगा। पर व्यापार की दशा इससे विपरीत है। खेती में यह श्रवस्था कुछ हद तक श्रधिक ज़मीन लगा कर या मशीनों का उपयोग कुछ बढ़ा कर रोक दी जा सकती है। परंतु श्रागे चल कर ये दोनों उपाय भी बेकाम हो जावेंगे। इस तरह से ज़मीन बढ़ाते रहने पर हर एक देश में यह श्रवस्था श्रा जावेगी जब कि हमे खेती के लायक श्रीर ज़मीन न मिल सकेगी। जब यह श्रवस्था श्रा जाती है तो प्रति बीघा श्रधिक फ़सल पैदा करना तो दूर रहा, उस ज़मीन के उपजाऊपन को बनाये रखने में इतनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी कि मशीन श्रीर मुलधन के लगाने से जो कुछ श्रधिक फ़ायदा होता रहेगा वह भी तहस-नहस हो जावेगा। श्रागे चलकर खेतों की 'उपज बढ़ाने में खर्च बढ़ता है' सिद्धांत के श्रागे सिर सुका

देना पडेगा। इस सिद्धांत को कमागत-हास ( Law of diminishing returns ) कहते हैं।

- ( ४ ) खेती के मूलधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खे जाना बहुत कम हो सकता है। अर्थशास्त्र के सारे कार्यचेत्र मे उसके मुख्य सिद्धान्त जागू होते हैं। यदि एक श्रादमी एक खेत से श्रपना पेट नहीं पाज सकता तो वह उसे छोड़ देगा। अगर उस खेत मे पैदा होने वाली फ़सल की क़ीमत कम हो गई तो वह उसमें दूसरी फ़सल वोना शुरू कर देगा। नेकिन तो भी किसी भी उद्योग-धन्धे की श्रपेत्ता ज़मीन में मूलधन के एक जगह से दूसरी जगह हटा देने से, लाभ मे बहुत बड़ा फुक़ हो जाता है। मुजधन तरह तरह की हाजतों में, तरह तरह की मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। 'स्टाक एक्सचेंज' मे बिएकुल थोडा सा फुर्क त्राने पर हिस्से के बेचने या ख़रीदने का मौक़ा त्रा जाता है। परंत ज़मीन की हालत इस से बिएकुल विपरीत है। भूमि पर से मूलधन उठा लेने से बड़ा सत्मद श्रीर जुकसान उठाना पड़ता है। फिर ज़मीन मे भी-एक किसान की ज़मीन श्रीर एक शहर में रहने वाले की ज़मीन मे—बड़ा श्रंतर है। खेत सिर्फ खेत ही नहीं है वह किसान का सर्वस्व है। तकलीफें, त्राने पर भी किसान श्राशा पर श्राशा लगाये श्रपने भाग्य को ट्योनते हुए अपने खेत का पिंड श्रंत तक पकड़े रहता है।
- (१) किसान का उसके खेत की उपज के मूल्य पर वश नहीं रहता। खेकिन उद्योग-धंधे या ज्यापार में, चाहे वह किसी तरह का हो, ज्यापारी बहुधा श्रपनी चीज़ों का दाम श्रपने कब्ज़े में रखता है। ख़ास कर जब कि उसके मुक़ाबले वाले बहुत कम रहते हैं तब तो उसे श्रोर भी सुभीता पड़ता है। संयुक्त राज्य श्रमीरिका के खोहे के कारख़ाने के समान बड़ी कपनियां तो श्रपनी चीज़ों के ऐसे दाम खगाती हैं जिसे कि उनके मुक़ाबले वालों को भी मानना पड़ता है। खेती में यह बात नहीं है। भारत के २२,६०,००,००० किसानों में से हर एक का श्रनाज

के बाज़ार की हालतों पर इतना कम श्रसर होता है कि उपज के दाम लगाने की नीति को वे संभाल नहीं सकते। चाहे एक किसान श्रपने हिसाब से कम पैदा करे या श्रिष्ठक, उपज की कीमत पर उस का बहुत कम श्रसर होता है। यद्यपि उपज श्रीर बाज़ार की दशा में श्रापस में सबंध रहता है पर यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि व्यापार में किसी चीज़ के पैदा करनेवाले का बाज़ार पर बड़ा कृब्ज़ा रहता है; पर खेती में इसके विपरीत बाज़ार की हालतों का किसान पर बड़ा श्रसर पड़ता है। इससे हमारे पहले कथन का समर्थन होता है कि किसान मविष्य में उपज की क़ीमत घटने या बढ़ने की श्राशा से श्रपनी उपज बढ़ता न देगा।

(६) खेती मे ज्यापार की तरह उपज की कीमत घट जाने पर भी किसान-जो कि अपने जागत मात्र खर्च पर ही फ़सल पैदा करता है-श्रपनी खेती छोड नहीं देता । श्रर्थशास्त्र के विचार से साधारण तौर पर, बराबरी का ख्याल रखते हुए श्रलग श्रलग व्यापारियों के श्रलग श्रलग दाम होते हैं । हमेशा कम या ज़्यादा समऋदार, कम या ज़्यादा योग्य, कम या ज्यादा हिम्मतवाला बिरला ही भाग्यवान व्यापारी होता है। किसी भी समय किसी भी चीज़ का दाम बहुधा उतना ही हो जाया करता है जितना कि उसका लागत मात्र खर्च होता है। बहत से तो उस रोजगार से श्रवग हटने जगते हैं क्योंकि एक बार की पैदावार में उन्हें वाजारु भाव से श्रधिक ख़र्च करना पडता है।श्रीर बहुत से जोग जो इसमें श्रपनी श्रधिक म्रामदनी होते देखते हैं तो उस रोज़गार में ज़्यादा दिवचस्पी लेने वगते हैं । पर पैदावार की दूसरी-दूसरी श्रवस्थाश्रों के श्रतुसार उस पैदावार का बागत मात्र खर्च बदलता रहता है श्रीर उस चीज का दाम ले-दे कर के लागत मात्र ख़र्च पर ही श्रा जाता है। नतीजा यह होता है कि जो रोजगारी लागत मात्र पर भी श्रपनी चीज़ पैदा नहीं कर सकता वह उस रोजगार से हाथ खींच जेता है श्रीर वह उस चीज़ के एक दाम तय करने

में ज़्यादा श्वसर नहीं रखता है। जो लागत से भी कम मूल्य में पैदा कर के फ़ायदा उठाता रहता है उस का उस चीज़ के मूल्य निश्चित करने में बड़ा श्वसर रहता है श्रौर वह उसके लागत का ख़र्च कम करा देता है।

खेती में लागत से श्रधिक खर्च में पैदा करने वाला किसान श्रपनी खेती में व्यापार के श्रलावा कुछ ऱ्यादा दिनों तक एक सकता है। चॅकि खेती में मुलधन श्रीर मेहनत में कम श्रन्तर है, इसलिए साधारण उद्योग-धंधे की श्रपेत्ता ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ऐसे किसानों के ज्यादा देर तक किसानी करते रहने के कारण ज़रूरत से कुछ ज्यादा पैदावार होने लगती है जिसका नतीजा अक्सर बुरा होता है। साधारण ज्यापार मे साधारण पूँ जी-पति प्रथा के अनुसार खपत से माँग बहुधा ज्यादा होने लगती है। ऊपर कहे गये किसानों की तरह ज्यापार में ज्यापारियों के श्रभाव से या ऊपन में कमी होने से उपन की वह अवस्था जल्दी ही जा जाती है जब कि खपत और मॉग की तादाद एक ही हो जाती है। और वह न्यापारी जो जागत मात्र खर्च में श्रपनी चीज़ पैदा नहीं कर सकता दूसरा रोज़गार शुरू कर देता है जिसमे उसे लाभ होता है। पर खेती में ऐसे किसानों के लिए एक किस्म की खेती से दूसरी खेती में जाना या खेती छोड़कर दूसरे रोजगार में पहना कठिन हो जाता है। मान लिया जाय कि वह सभी तरह की खेती में लागत मात्र ख़र्च में उपज पैदा नहीं कर सकता, तो भी वह श्रपने खेतीं को छोद दूसरे रोज़गार में लग जाने में श्रपने सामने कदिनाइयाँ पाता है। यदि उसने श्रपनी खेती छोड दी तो खेत तो बना ही रहेगा। खेत तो सभी छोडे जाते हैं त्रौर यह दशा किसान की कमज़ोरी से नहीं परंतु ज़मीन की प्राकृतिक श्रवगुर्णों से हो जाती है। किंत भारतवर्ष में यह भी श्रसंभव है, क्योंकि श्रव्वत तो भारतवर्ष में रोज़गार ही इतने कम हैं कि एक ग़रीब किसान श्रपनी खेती छोड़कर किसी दूसरे रोजगार का सहारा ले सके, दूसरे हिंदुस्तानियों में वपौती ज़मीन पर इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि वे बड़ी-बडी सुसीवतें सहकर भी उसे छोडना नहीं चाहते।

(७) खेती और ज्यापार में आख़िरी विभिन्नता मज़दूरी के बारे में पाई जाती है। अवश्य ही ऐसे बहुत से रोज़गारी हैं जो कि अपने आप ही या अपने ही वाल-वचों की सहायता से अपना रोज़गार चलाते हैं और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कि वाहर से कुछ मज़दूर अपने काम के लिए लगाते हैं, परन्तु यह तो मज़दूरी के सार्वजनिक नियमों के कुछ अपवाद हैं। नियम तो यह है कि ज्यापार के विपरीत खेती में किसान क़रीब-ज़रीब सारी मज़दूरी अपनी ही लगाता है और जैसे-जैसे औज़ारों का उपयोग बढ़ता जाता है बैसे-बैसे बाहरी मज़दूर घटते जाते हैं।

#### वेचने का अर्थ

साधारण उद्योग-धंधे की श्रपेचा खेती में पैदावार के वेचने का खर्चा ज्यादा होता है। इसके कई कारण हैं---

- (१) पहला यह कि खेती की उपज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का दाम कुछ श्रिषक पढ़ता है क्योंकि खेती की उपज की चीज़ें श्राकार श्रीर वज़न में कुछ भारी होती हैं। ऐसी हालत में एक लाख के मोती के भेजने में जो ख़र्चा लगेगा उससे कहीं ज़्यादा ख़र्चा एक लाख के गेहूं में लगेगा। यद्यपि माल भेजने का कुछ ऐसा इन्तज़ाम किया गया है कि जो चीज़ें सस्ती परन्तु श्राकार में चड़ी हों उन पर कम किराया लगाया जावे। पर यह एक साधारण बात ही है। खेती की उपज के उपयोग करनेवाले को उसका जो मूल्य देना पड़ता है उस मूल्य का ज़्यादा हिस्सा उस उपज के श्राने-जाने के ख़र्च का होता है पर क्यापार में यह वात नहीं होती।
- (२) दूसरा कारण यह है कि खेती की पैदावार उस के उपयोग करने वाले के हार्थों में पहुँचने के पहले कई कई श्रवस्थाओं को पार

करती है। मकान बनाने का लोहा उस के पैदा करने वालों के पास से एकदम मकान बनाने वाले के पास पहुँचता है। पर खेती की पैदावार उपयोग करने वाले के पास पहुँचते के पहले कई बार हाथ बदलती है। गेहूँ पहले खेत से काटा जाता है, फिर वह धीरे धीरे बाज़ार पहुँचता है, फिर वह थोक फ़रोश के पास जाता है। फिर उसे छोटा रोज़गारी खरीदता है, फिर चक्कीवाले के पास जा कर उस का श्राटा पीसा जाता है। तब वह खाने वाले के पास पहुँचता है। इस तरह बार बार उस उपज के हाथ बदलने से उस की झीमत बढ़ती जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उस उपज का सच्चा उपयोग करने वाला या श्रपने ख़ास काम में लाने वाला जो उसका दाम ख़र्च करता है उस दाम में से वास्तविक उपज का दाम तो बहुत थोड़ा रहता है, पर बीच बीच में जो उसे तरह तरह की श्रवस्थाशों से पार होना पड़ता है उन्हों श्रवस्थाशों में ज्यादातर दाम पच जाता है। कारख़ाने वाली चीज़ों में यह बात कम होती है।

(३) तीसरा कारण यह है कि खेती में संघ-शक्ति या कोई विशेष श्रवस्था नहीं होती। लाखों में से हर एक किसान पैदावार की तरह बेचने के बारे में भी तरह तरह का विचार करता जाता है। किसानों में यह बात नहीं हो सकती कि वे सब मिलकर एक उसूल या एक विचार को श्रादर्श मान कर काम करें। श्राजकल रोज़गार-धंधे में ज़्यादा पैदावार, सफल सहयोगिता इत्यादि बड़े मार्के की बातें हैं। पर किसान को सिर्फ साधारण तरीक़ों से या बिना किसी प्रकार की सहयोगिता के ही संतुष्ट रह जाना पड़ता है, क्योंकि वे भारत के कोने कोने में इस प्रकार फैले हैं कि उनकी कोई संघ-शक्ति क़ायम करना महा कठिन काम है।



#### तीसरा अध्याय

### खेती श्रीर खेती के योग्य भूमि

पौधों के उत्पन्न करने का अर्थ है एक प्रकार के अनेकों पौधों को इकट्टा करना ताकि उपज सरलता से एकत्रित हो । इससे उपज श्रासानी से इकट्टा ही नही हो जाती किंत्र जैसा कि हम देखेंगे इसके साथ ही उपज का परिमाण भी बढ़ जाता है। एक ही जाति के बहुत से पौधों को इस प्रकार से इकट्टा करने को फ़सल कहते हैं। जब हम ऐसी फ़सल का जंगलों की छदरती पैदावार से सकावला करेंगे तब हमें खेती का सतलब साफ प्रकट हो जावेगा। बिना जोती हुई ज़मीन पर गिर कर इकट्टे हुए बीजों से जो पौधे श्रापही निकल पड़ते है उन्हें उनकी क़ुद्रती उपज कहते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रकार जितने पौधे होते हैं उनसे कहीं ज्यादा तादाद में बीज गिरे रहते हैं। इस प्रकार पौधों में एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रतिद्रंद्विता दो प्रकार की होती है। पहली यह कि एक पौधे से उसके बीज उसके चारों तरफ़ गिर जाते हैं। इन बीजों की सख्या उस पौधे की जाति पर निर्भर है। लेकिन जिस जगह पर वे बीज गिरते हैं वह स्थान उस प्रकार के जितने पौधों को भोजन देकर पाल-पोस सकता है उतने से ज़्यादा पौधे उत्पन्न करने के लायक तो श्रवश्य ही उन बीजों की सख्या होती है। इस तरह एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न पौधों में एक प्रकार की प्रतिद्वद्विता होती है। दूसरी यह कि जिस स्थान में किसी एक प्रकार के पौधे के बीज गिरते जाते हैं उसी स्थान में दूसरे प्रकार के पौधों के भी बीज गिरते जाते हैं। इन चीज़ों से भी पौधे उत्पन्न होते हैं श्रीर इस तरह मिन्न मिन्न प्रकार के पौधों मे श्रापस मे प्रतिद्वंद्विता होती है। इस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता के परिग्राम को स्वामाविक या सहज उत्पत्ति कहते हैं । इनमें वही पौधे रहते हैं जो प्रतिद्वंद्विता मे बाज़ी मार कर उठ खडे हुए है। इस प्रकार प्रकृति के साम्राज्य में भिन्न भिन्न तरह के पौधों या एक ही जाति के भिन्न भिन्न पौधों में स्नापस में प्रतिद्वंद्विता होती रहती है, श्रीर जो मज़बूत पौधा होता है वही बढ़ने लगता है। जितने जगली पौधे इस वक्त मीजूद हैं वे सब सदियों की प्रतिद्वंद्विता से बाज़ी मार कर खडे हुए हैं श्रौर इसी प्रकार कई पौधे हैं जिनमें कि प्रतिदृद्धिता की वही उपयोगितायें म्ना गई हैं म्नौर वे सब म्नब भी साथ साथ खडे हुए हैं। इसिंबए जंगल में तरह तरह के पेड़ पाये जाते हैं। पर ऐसे बहुत से उदाहरण देखने मे आते हैं जहाँ कि एक ही तरह के पेड लगातार बहुत दूर तक फैले रहते हैं। साल का जगल इसका बड़ा भ्रन्छा उदाहरण है। इसी तरह हरिद्वार के नदी पार दूसरी तरफ़ के शीशम के जंगल, गगा के किनारे पर के काऊ के जगल और यहाँ-वहाँ फैले हुए करील के जगल, कॉस श्रीर बॉसुरी के जगल इत्यादि इसके अच्छे उदाहर**रा** हैं।

जब हम फ़सल की श्रोर ध्यान देते हैं तो वहाँ दूसरी ही बात पाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़सल को लीजिए। पहला श्रंतर स्वाभाविक उपन श्रीर फ़सल में यह है कि फ़सल में यह प्रयत्न किया जाता है कि जितने बीज बोये जावे क़रीब क़रीब उतने ही पौधे काटे जावें, पौधे नाहक़ ही बीच में न मर जावें। जितनी कुल फ़सल होती है उसमें से श्रगत्ने वर्ष उतनी ही उपज करने के लायक बीज छोड़ कर बाक़ी की सारी उपज को किसान श्रपने श्रन्य कामों के लिए रख छोड़ता है। फिर फ़सल में दो या दो से श्रिधक प्रकार के पौधों की प्रति- हंदिता नहीं होने पाती, क्योंकि फ़सल उत्पन्न होते ही बेकार के पौधों को किसान उखाड़ कर फेंक देता है। जो कुछ प्रतिहंदिता है सो केवल एक

ही प्रकार के सिन्न मिन्न पौधों में रह जाती है। खेती का यही सार है कि उसमें श्रन्य प्रकार के पौधों की प्रतिदृद्धिता नहीं होती। पौधे बोने के पहले ज़मीन पर से बेकार चीज उठा दी जाती है श्रीर जितने बीज बीये नाते हैं उतने पौधे उत्पन्न होकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक पौधा फसल पैदा करता है। प्राकृतिक उत्पत्ति की प्रतिद्वंद्विता को दूर कर देने से उस प्रतिद्वंद्विता के परिखाम भी दूर हो जाते हैं। पौघों में इस प्राकृतिक चुनाव के बद्बे बनावटी चुनाव पाया जाता है। श्रीर यह बनावटी खुनाव तब होता है जब कि फुसल काटी जाती है श्रीर उत्तम पौधों की उपज अगले साल के लिए बीज के नाम से रख दी जाती हैं। पौधों के बनावटी चुनाव का श्राधार पौधों की वह योग्यता नहीं है जो प्राकृतिक चुनाव का श्राधार होती है। प्रकृति के मुताबिक केवल वे ही पौधे श्रागे बढ़ पाते हैं जो सब से ज़्यादा मजबूत होते हैं, पर किसान के पौधों के चुनाव का श्राधार एक पौधे से श्रधिक तादाद में श्रीर श्रव्छे बीज पैदा होना है। प्रकृति में पौधों का चुनाव उनके वचपन में हो जाता है । पर बनावटी संसार में पौधों के पूरे वढ़ जाने पर उनका चुनाव होता है। खेती से प्राकृतिक प्रतिदृद्धिता को दूर कर देने का परिखाम यह होता है कि पौधों को मजबूती श्रीर बढ़ने की प्राकृतिक शक्ति दर हो जाती है। इन दोपों को दूर करने के लिए किसान को वनस्पति जीवन के उन तत्वों को काबू में रखना पडता है जिससे कि उसके पौधों को वही भोजन श्रीर बृद्धि कुदरती पौधों की तरह श्रासानी से मिलती रहे। ऐसा वह तभी कर सकता है जब कि उसे पौधों के भोजन श्रादि की श्रावश्यकताओं का ज्ञान हो ।

जानवरों की दशा के विपरीत पौधे स्थायी श्रर्थात् एक स्थान पर श्रपने जीवन भर खड़े रहने वाले होते हैं श्रीर उन्हें जड़-जगत से भोजन मिलता है। पौधे दो तरफ से बढ़ते हैं। उनकी जड़ें नीचे जुमीन में श्रीर उनकी शाखाएँ उपर हवा में जाती हैं। उन्हें दोनों तरफ से भोजन मिलता है। मिट्टी, पानी श्रीर खनिज पदार्थ से उनको कई श्रकार के नमक मिलते हैं जो उन पदार्थों में सने हुए रहते हैं। हवा से उन्हें कार्बन (Carbon) नामक वस्तु मिलती है। इस तरह पौधों का नीचे श्रीर ऊपर दोनों स्थानों के तत्वों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। खेती के प्रत्येक काम का यह उद्देश्य होता है कि पौधों को उनकी वृद्धि के लिए सब ज़रूरी चीजें प्राप्त होती रहें। किसानों को श्रपना कर्तव्य श्रच्छी तरह पालन करने के लिए यह जान लेना चाहिए कि पौधों का ज़मीन श्रीर हवा से क्या सम्बन्ध है श्रीर उन्हें उनसे केंसे भोजन प्राप्त होता है।

भूमि के दो हिस्से होते हैं। एक तो परिमाणु और दूसरा हर दो परमाणुओं के बीच की जगह। इन दोनों की मिक्दारों का सबध बड़े महत्व का विषय है। अच्छी तरह से समक्षने के लिए हम अपने सामने एक त्रिवर्गाकार पदार्थ का उदाहरण लेते हैं। इसके भीतर हम एक गोला-कार वस्तु समक सकते हैं। इस तरह अगर हम उसके भीतर छोटे छोटे आठ गोले रखें, या सी या हजार गोले रक्खें परन्तु उसूज सब में एक ही हैं। और सब का मिझदार वहीं है जो पहले गोले का था। पर एक ही नाप के बहुत से गोले बराबर से उसमें नहीं समाये जा सकते।

चित्र नं० २ में इसने दिखाया है कि वे ही गोले दूसरी तरह से बराबर बराबर से उसमें कैसे समाये जा सकते हैं ताकि एक दूसरे से ज़रा पास पास हों थ्रौर उनके बीच के खाली स्थान पहले वाले से कम हों।

मिट्टी के भिन्न भिन्न परमाणु सब एक श्राकार व मिक्कदार के नहीं होते। मान खीजिए कि दो गोजाइयों के बीच के प्रत्येक ख़ाजी स्थान में भी एक एक छोटी गोजाई है।

इस चित्र के श्रनुसार सब गोलाकार परमाणुश्रों के बीच के कुल ख़ाली स्थानों का मिक़दार बहुत थोदा ही रह जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न परमाणुश्रों की श्रसमानता का यही परिणाम होता है कि उनके बीच के ख़ाली स्थानों की मिक़दार घट जाती है क्योंकि बड़े बडे परमाणुत्रों के बीच के स्थान में छोटे छोटे परमाणु श्रपना घर कर लेते हैं। इस परिणाम के विरोध करने के लिए दूसरे साधन भी उपस्थित हैं। इनमें से ख़ास साधन यह है कि मिट्टी के बहुत से टुकडे श्रापस में मिल कर एक ढेला बन जाते हैं, फिर ये ढेले श्रीर दूसरे ढेलों से मिल कर मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा बन जाता है। इस तरह एक ही ढेले के तरह तरह के परमाणुश्रों के बीच में तो स्थान होता ही है, साथ ही परस्पर उन ढेलों के बीच में भी ख़ाली स्थान रह जाता है।

श्रव तक हमने यह मान जिया है कि मिट्टी के परमाणु ठोस होते हैं, पर यह ज़रूरी बात नहीं है। मिट्टी में मिले हुए कुछ पदार्थ जैसे ककड़ इस्यादि में छेद होते हैं। इस दशा का नहीं परिणाम होता है जैसा कि हम उपर कह चुके हैं। इस तरह मिट्टी मे ऐसे परमाणु मौजूद है जो कहीं धापस में बीच के स्थानों की मिक़दार को बढ़ाते हैं श्रीर कहीं घटाते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे परमाणुश्रों का व्यास छोटा होता जाता है वैसे वैसे उन परमाणुश्रों का चेत्रफल बढता जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि दो परमाणुश्रों के बीच का ख़ाली स्थान परमाणुश्रों के श्राकार श्रीर उनके कम पर निर्मर होता है।

ये दो बातें — अर्थात् परमाणुश्रों के बीच के स्थान के चेत्रफल का श्रीर परमाणुश्रों के चेत्रफल का परमाणुश्रों के श्राकार-मिक़दार पर निर्भर होना—मिट्टी की प्रधान श्रीर मार्के की बातें हैं जिन्हें हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं इन दोनों बातों पर मिट्टी का रेतीला, मिट्टियार श्रथवा चिकना होना निर्भर है, श्रीर इसका मिट्टी के पानी प्रहण करने की शक्ति से बहुत श्रधिक संबंध है। हम श्रागे चलकर इस संबंध में विस्तार से बतायेंगे। खेती के लिए सब से पहला तरीकृ खेत का जोतना है। पीछे हमने बताया कि यह काम हल चलाने बा पटेला (पाटा या कोपर) चलाने से होता है। खेत के

जोतने का मतलब यह है कि उसकी मिट्टी उथल-पुथल हो जाने । जिससे उसके परमाणु श्रापस में इस प्रकार मिल जानें कि कोई ख़ास फ़सल पैदा हो सके। ऐसा करने से भिन्न-भिन्न परमाणुश्रों के बीच का स्थान श्रोर बढ़ता जाता है जिससे पौघों की जहें उसमें बढ़ी श्रासानों से प्रवेश कर सकती हैं। तरह-तरह की फ़सल के लिए तरह-तरह के परिमाण में जुताई होती है। गेहूँ के लिए ख़ूब जोताई करनी पड़ती है जिसमें सब ढेले श्रच्छी तरह से फूट जानें श्रीर परमाणु एक दूसरे से श्रलग हो जानें। चने के लिए साधाराणतः एक ही बार जुताई की ज़रूरत होती है।

#### भूमि श्रौर पानी का संबंध

यह जानने के लिए कि "भूमि सदैव सूखी ही नहीं रहती बिलक उसमें पानी भी मिला रहता है" किसी विशेष प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। परन्तु भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न परिमाण में पानी रहता है। यही नहीं किन्तु एक प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न काल में पृथक्-पृथक् परिमाण में पानी रहता है। जो मिट्टी खोदकर बहुत दिनों से निकाली गई है और जिसपर स्रज बहुत दिनों से गर्मी पहुँचाता रहा है उसकी अपेचा उसी वक्त की खोदी हुई मिट्टी में अधिक पानी रहता है। मिट्टी के भिन्न परमाणुओं के बीच जो स्थान रहता है उसमें तथा उन परमाणुओं के चारों तरफ पानी पाया जाता है। साधारण अवस्था में किसी मी मिट्टी के टुकड़े में इतना पानी नहीं होता कि उसके परमाणुओं के बीच के ख़ाली स्थानों में प्रा-प्रा समा सके। बाकी जगहों में हवा होती है। पानी उन परमाणुओं के चारों तरफ रहता है। ज़मीन में पानी का प्रवाह भूतलाकर्षण (Surface tension) और गुक्तवाकर्षण (Gravitation) के नियमों द्वारा होता है। भूतलाकर्षण का प्रधान कर्तंच्य ज़मीन की सब से उपर की सतह के सब परमाणुओं में बराबर

बराबर परिमाण में पानी को कायम रखना है। यह दो प्रकार से होता है। इस कह चुके हैं कि प्रत्येक परमाख के चारों तरफ पानी की एक किल्ली ( film ) सी रहती है और जल से भरे इन प्रमाणुश्रों के बीच में भी एक ऐसा स्थान रहता है जिनमें हवा रहती है। तो भी इन परमाणुत्रों के चारों तरफ़ के पानी से परस्पर संबंध रहता है। श्रव सब परमाण्यभी में बराबर बराबर पानी क्रायम रखने का पहला तरीका यह है। जब सब से ऊपर की सतह के एक परमाख़ के चारों ओर से पानी संखकर उड़ जाता है तो उसी सतह के पड़ोस के परिमाखुर्यों का पानी खिचकर इस प्रकार उस सुखे परमाणु के चारों श्रोर हो जाता है कि उस , सतह के सभी परमाशुद्रों में फिर से बराबर-बराबर परिमाग में पानी हो जावे । इसरा तरीका यह है कि जिस तरह एक ही सतह के परमाणुत्रों को चारों श्रोर के पानी में श्रापस में संबंध है उसी प्रकार नीचे जपर की सतह के हर एक परमाण्य के चारों श्रोर के पानी में श्रापस में संबंध है। इससे जब ऊपर की सतह के परमाखुश्रों के चारों तरफ्र का पानी सुखकर उद्दे जगता है तो उनमें नीचे के परमाशुश्रों से इस प्रकार पानी खिंचने खगता है कि सभी सतहों के सभी परमाण् श्रों में बरावर पानी हो जावे।

किन्तु ज़मीन में पानी के प्रवाह का श्राधार केवल भूतलाकर्षण ही नहीं है। दूसरा श्राधार गुरुत्वाकर्षण है। भूतलाकर्षण तो पानी को चारों श्रोर प्रवाहित करता है। पर गुरुत्वाकर्षण केवल नीचे की श्रोर ही उसे खींचता है। इससे पानी के प्रत्यच प्रवाह का श्राधार इन्हीं दो शक्तियों के समल्व (equilibrium) पर निभार है। इस समल्व का यह परिणाम होता है कि हम जैसे-जैसे धरातल के नीचे जाते हैं वैसे-वैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बदती जाती है श्रीर श्रधक पानी मिलता जाता है। वैसे-वैसे नीचे के परमाणु के चारों श्रोर के पानी की किञ्जी (film) मोटी होती जाती है, श्रीर इस तरह के जलयुक्त परमाणु के बीच का श्रन्तर कम

होता जाता है यहाँ तक कि थोड़ा और नीचे जाने से वह अन्तर एक दम जोप हो जाता है। इस अवस्था को बहुधा पानी की सतह (watertable) कहते हैं।

इस प्रकार प्रकृति-जगत में ऊपर तो मिट्टी रहती है बीच में दूसरी तह (sub-soil) श्रीर सबसे नीचे चट्टानें होती हैं। श्रीर यदि ये चट्टानें बिल्कुल ठोस नहीं हैं-जैसा कि सिंधू श्रीर गंगा के दोश्राव (plain) में है तो फिर उसकी श्रवस्था वैसी ही होती है जैसा कि हम इतर कह चुके हैं। ऐसी अवस्थाओं मे पानी की तह—वितल (subsoil) से क़ुछ पास रहती है। श्रीर इसके श्रीर ऊपर की सतह में जो पानी रहता है, इन दोनों में समत्व स्थापित हो जाता है। किन्तु यह समत्व की श्रवस्था बहुत कम होती है श्रीर इसमे बहुत कम बाधाएँ होती हैं। मिट्टी की सतह का सम्पर्क हवा से रहता है और हवा का संबंध गति रहता है, जिससे ज़मीन के ऊपरी परमाखुओं का पानी भाप बनकर उद जाया करता है। इसका नतीजा यह होता है कि गुरुवाकर्षण के नियम के खिलाफ़ नीचे का पानी ऊपर की श्रीर खिचता जाता है। परत यदि ज़मीन के ऊपर ही पानी का परिसास बढ़ जावे तो उनके परमाशुर्कों के चारों स्रोर ज़्यादा पानी हो जाता है, जो नीचे की स्रोर गुरुवाकर्षण के अनुसार खिंचता जाता है। नीचे की श्रोर इस प्रवाह को रिसना (percolation) कहते हैं। शायद हमें यह अस हो कि यह पानी दो परमाग्रश्रों के बीच के स्थान से नीचे वह जाता हो पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह मिट्टी के परमा अर्थों के चारों तरफ को पानी की मिल्ली ( film ) के द्वारा ही नीचे उत्तरता है। मिट्टी की ऐसी बहुत कम अवस्था होती है जब कि उसमें सिर्फ़ पानी पानी ही रह जाने। दो परमाग्रुओं के बीच श्रक्सर ख़ाली जगह होती है जिसमें हवा होती है श्रीर पानी उन परमाणुत्रों के चारों श्रोर भरा होता है। श्रद श्रगर पानी ऐसी मिट्टी पर गिरेगा तो वह ऊपर की सतह में भर जावेगा जिससे कि नीचे की सतहों की हवा भीतर ही बन्द रह जावेगी श्रौर यह बन्द हवा ऊपर के उस पानी को नीचे के परमाखुश्रों के चारों श्रोर के पानी तक, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, न श्राने देगी |

साधारण श्रवस्था में नीचे की श्रोर तथा सभी श्रवस्था में ऊपर की श्रोर पानी का प्रवाह भूतलाकर्षण पर निर्भर रहता है। पानी को नीचे की श्रोर प्रवाहित करने में उसे गुरुत्वाकर्षण से सहायता मिलती है। पर उसी पानी का जब ऊपर प्रवाह होने जगता है तो उस गुरुत्वाकर्षण से उसका विरोध होता है। इससे पानी नीचे की श्रोर तो किसी भी गहराई तक गिर सकता है पर पानी की ऊपर चढने की शक्ति नियमित ही रहेगी । यदि मिट्टी के परमाणु वहत बढे श्रीर बराबर के न हए ती वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास-पास न रहेंगे। उनकी श्राकर्षण शक्ति कमज़ोर पड जावेगी । हम देख चुके हैं कि जब मिट्टी के प्रमाणु छोटे होते हैं तब उस मिट्टी का चेत्रफल बढ़ जाता है तथा उसके परमाणु श्रापस में एक दूसरे से खूब मिल जाते हैं। ऐसी मिट्टी में भतजाकर्षेण बहे महत्व का काम करता है अथवा वह पानी को पानी की सतह ( water-table ) से बहुत ऊपर उठाता है। इससे कुछ इद तक मिट्टी के कर्यों के बारीक होने से उसके पानी की गति को सहायता मिलती है। पर यदि निट्टी के कए और भी महीन हों तो हमें एक और शक्ति भिन्न-भिन्न परमाणुत्रों मे काम करती हुई मालूम होती है। इस मिट्टी के परमाणुत्रों के महीन होने की भी हद होती है जिस हद से आगे बढ़ने से उस मिट्टी के जल के प्रवाह में रुकावट पहुँचती है। पर यह अवस्था वहत कम श्राती है। श्रव श्रागे ज़रा यह विचार करना चाहिए कि प्रकृति-जगत में मिट्टी के भीतर के पानी की कितनी गति है। इस बात का केवल साधारण ज्ञानमात्र हो सकता है क्योंकि जिन बातों पर यह गति निर्भर है वे भी भिन्न-भिन्न मिट्टी श्रीर श्रवस्थाश्रों में बदलती जाती हैं।

निन बातों पर हम अब तक विचार कर चुके हैं उनके सिवाय मिट्टी के भीतर पानी का प्रवाह बहुत कुछ उस मिट्टी की सतह की प्रकृति तथा उसकी जल-विषयक अवस्थाओं पर निर्भर रहता है। गरमी के दिनों के वाद ज़मीन जैसी कड़ी रहती है, यदि ऊपर की ज़मीन भी वैसी कड़ी, डोस और बहुत नीचे तक सूखी हुई हो तो जब बरसात का पहिला पानी गिरेगा, तब वह ऊपर की सतह ही पर खूब फैज जावेगा, जिससे ज़मीन के अंदर की हवा नीचे ही बद हो जावेगी और पानी नीचे न प्रवेश कर सकेगा जहाँ कि वह परमाखुओं के चारों ओर के पानी से मिल सकता और पहले-पहल ऊपर को सतह से परमाखुओं के चारों तरफ ही किल्ली (film) बना पावेगा।

इस अवस्था में जब तक कि ऊपर की सतह के परमाणुत्रों के पानी की फिल्ली नीचे के परमाणुत्रों के पानी की फिल्ली से न मिल जावे तब तक पानी का नीचे की छोर बहुत धीरे धीरे प्रवेश होगा। पर जैसे हो जगातार सभी परमाखुओं के चारों श्रोर पानी हो जावेगा वैसे ही उसमे उसका शीव्र प्रवेश होने लगेगा । ऊपर के कथन से हमें यह पता लग जाता है कि मिष्टी में पानी के क़ायम रखने में जुताई का कितना प्रभाव पदता है। जिस फ़सल के लिए अधिक या लगातार पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए खेत की इस प्रकार जुताई होनी चाहिए ताकि उसकी मिट्टी . खूब महीन हो जाने । पर जिस खेत में हम ऐसी फ़सल बोते हैं जिसके लिए श्रधिक व लगातार पानी की ज़रूरत नहीं होती उस खेत का साधारण जुताई से ही काम निकल जाता है श्रीर हमें यह भी पता लग जाता है कि जब ख़ूब वर्षा हो रही है तो फिर मिट्टी को महीन करने के लिए ज़्यादा जुताई की ज़रूरत नहीं रहती श्रीर न उस खेत को ज़्यादा गहराई तक जोतने की ज़रूरत पडती है क्योंकि लगातार पानी गिरने सं ज़मीन के ऊपर की सतह से और नीचे की पानी की सतह (water-table) से उचित संबंध कायम हो जाता है। दूसरे यह कि यदि यह संबंध क़ायम न भी हो तो भी कुछ हानि नहीं होंती, क्योंकि जगातार वर्षा होने से उपर की उस मिट्टी को पानी मिजता हो रहता है। इसी प्रकार उस स्थान में वहाँ की मिट्टी को महीन करने के जिए श्रिथिक जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो ज़मीन सूखी है और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ ज़्यादा जुताई की ज़रूरत होती है तािक उपर की सतह के पानी से नीचे की पानी की सतह से संबंध कायम हो जावे और उपर का पानी नीचे की सतहों में सरजता से प्रवेश कर सके। इसिलये जुताई का केवल यही उहे रय नहीं है कि मिट्टी खुल जावे, उसमें बीज गिरा दिया जावे और उस पौधे की जड़ ज़मीन को पकड़ ले, वरन उसका उद्देश पानी को प्रवाहित करते रहना भी है। और जुताई का परिमाण क्रसल क्रसल की प्रकृति, ऋतु और स्थान स्थान की श्राबहवा के उपर निर्मर है।

### भूभि श्रौर वनस्पति-भोजन से उसका सबंघ

पौधों को मिट्टी में मिखे हुए पानी द्वारा भोजन मिलता है। जैसे जान-वरों का भोजन कार्बनिक (organic substance) का होता है वैसे ही पौधों का भोजन श्रकार्बनिक पदार्थ (inorganic substance) पदार्थों का होता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पौधों को पैदा करने के जिए बहुत ज़रूरी हैं श्रीर जिन्हें पौधे श्रपनी जहों द्वारा खींचते हैं। इसजिए यह विश्वास हढ़ करने के जिए कि श्रमुक पौधा बहुत श्रच्छा होगा किसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस मिट्टी में श्रपनी क्रसळ उत्पन्न करना चाहता है उसमें ने तत्व उपस्थित हैं या नहीं। इन श्रावश्यक तत्वों को हम दो भागों में वॉट सकते हैं। पहले ने जो हवा श्रीर पानी से श्रास होते हैं, जैसे कार्बन (carbon), श्रोपजन (oxygen), उद्जन (hydrogen), श्रीर दूसरे ने जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जैसे नोषजन (nitrogen), हरनि (chlorine), गंधक (sulphur), पोटेसियम ( potassium ), खटिक ( calcium ), मगनीसम ( magnesium ), श्रीर लोहा, इत्यादि ।

इस तरह पौधा मिट्टी से सदैव यह आवश्यक तत्व खींचता रहता है और यदि उपज को क्षायम रखना है तो जिस मिट्टी से ये आवश्यक तत्व एक बार किसी फ़सल द्वारा खींच लिए जाते हैं, उन्हें उस मिट्टी में भर देना चाहिए। पर पौधे इन तत्वों का तभी उपयोग कर सकते हैं जब कि वे छुल सकने लायक हों और उस मिट्टी के पानी के साथ द्वन पदार्थ होकर पौधों तक पहुँच सकें। इससे हम वनस्पति मोजन को छुलनशील और न छुलनेवाले (soluble and insoluble) पदार्थों में बाँट देते है। इस-लिए मिट्टी की पूरी जाँच करके देख लोना चाहिए कि उसमें के वे तत्व न छुलनेवाले (insoluble) हैं या छुलनशील (soluble)। यदि छुलनशील न हों तो उन्हें वैसा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि न छुलनेवाले पदार्थ से पौधों को मोजन नहीं मिल सकता।

हम यह कह जुके हैं कि एक बार फ़सल बोने से, उस फ़सल के द्वारा मिट्टी के वे आवश्यक तत्व जो वनस्पतियों के भोजन है मिट्टी से निकल जाते श्रीर उस मिट्टी में उन तत्वों की कमी हो जाती है। यही नहीं, ध्रन्य उपायों से भी मिट्टी से वे तत्व निकल जाते हैं। पहाडी ज़मीन में पानी गिर कर नीचे समाता है फिर मरने के रूप में वही प्रकट होता है। इन मरनों द्वारा वे तत्व जो द्रव बनकर बनस्पित को भोजन पहुँचाते हैं, बाहर निकल कर निदयों में वह जाते हैं। समतल ज़मीन में भी बहुधा पानी नीचे प्रवेश कर पानी की सतह (water table) को ऊपर उठा देता है जिससे पानी ऊपर से प्रवाहित होकर उन तत्वों को साथ लेते हुए नदी में जा मिलता है। इसके सिवा साल में एक ऐसा समय भी आता है जब कि ख़ास कर गंगा के मैदानों में पानी ऊपर को फूट पहता है श्रीर श्रपने साथ उन तत्वों को वहा जो जाता है। इसकिए पौधा श्रपने विस्तार के जिए केवल उसी भोजन पर निर्मर नहीं रहता जो उसे उसकी ज़ब की पहुँच में मिल जावे। वह तो काफ़ी भी नहीं होवा। पानी जब अपर को चढ़ता है—जैसा कि हम कह श्राये हैं तो उसके साथ वे तत्व भी अपर पहुँच कर श्रीर पौधों की जड़ों की पहुँच में श्राकर उन्हें भोजन पहुँचाते हैं।

वनस्पति भोजन खाद पर कहाँ तक निर्मंद है यदि हम इसकी जॉच करें तो पता लगेगा कि वनस्पति को पुष्ट करने के लिए मिट्टी से बहुत कम काम निलकता है। पर साथ ही ऐसा भी कहीं नहीं देखा गया है कि बग़ैर खाद डाली हुई मिट्टी में कोई फ़सल पैदा न हो सकी हो। मिट्टी में अगर कोई तत्व बरसों तक न मिलाया जावे तो भी उसमें किसी न किसी प्रकार को किसी भी परिमाण में फ़सल ज़रूर पैदा होगी। इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी में ऐसे तत्वों को फिर से भर देने के उपाय उपस्थित हैं। बहुधा यह किया आंधी के आने से होती है। हमें मालूम है कि आंधी से बड़ी-बड़ी चटानें टूट टूट कर कुछ काल में चकनाचूर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ज़मीन को अधिक तादाद में धूप, मेह और ऑधी के मकोरे नए तत्व देते हैं और मेह के साथ के कर्बन दिश्रोषिद (carbon dioxide) से पौधों की जहें नीचे मिट्टी में बड़ी वेगवान हो जाती हैं। ध्रीर इस प्रकार कुछ खनिज पदार्थ वहाँ इकट्ठा होकर वनस्पति-भोजन बन जाते हैं।

श्रव हम यह जाँच कर देखेंगे कि किसी भी पौधे के लिए कितने वनस्पति भोजन की ज़रूरत होती है या उसे कितना मिला करता है। यह पता लगा है कि यदि श्रीसत दर्जें की खेती हुई तो एक एक्ड में गेहूं की खेती करने पर उस फ़सल द्वारा उस ज़मीन का बीस पौड स्फुरिकाम्ल (phosphoric acid) श्रीर छत्तीस पौड पोटाश (potash) खिच जाता है। एक एकड़ ज़मीन की नी इंच गहराई का वज़न लगभग पचास लाख पौड होता है। श्रीर जिस मिट्टी में प्रति सैकड़ा स्फुरिकाम्ल (phosphoric acid) या एक प्रति सैकड़ा पोटाश (potash) हो तो इतने वज़न की ज़मीन में इन दोनों में से कोई भी एक पदार्थ लगभग

श्रदाई हजार पींड होगा। इन तत्वों का प्रतिशत परिमाण फ़सल-फ़सल के श्रमुसार भिन्न-भिन्न होता है। पर एक प्रतिशत ही श्रोसत परिमाण है। इससे इतनी ज़मीन में एक सौ पचीस वर्ष तक फ़सल पैदा करने के लायक काफ़ी स्फुरिकाम्ल (phosphoric acid) होगा। इस ऊपर की नौ इच ज़मीन पर मेह, श्रॉधी श्रीर धूप को गति भी चलती रहती है। उस जमीन के पौधे श्रपने भोजन के लिए उस नौ इंच ज़मीन पर ही निर्भर नहीं रहते। इसलिए उस फ़सल के लिए श्रटूट परिमाण में स्फुर (phosphorus) मिल जाता है। इसलिए इस बात का डर नहीं रहा कि उसमें ऐसे तत्व कम है, पर विचार तो इस बात का करना चाहिए कि उसमें ऐसे तत्व कम है, पर विचार तो इस बात का करना चाहिए कि उसमें से किस परिमाण में वे तत्व दव पदार्थ (soluble substance) वनकर उन पौधों तक पहुँचते हैं श्रीर कितने उन पौधों द्वारा खिंच जाते हैं।

जिस दर से ये तत्व द्रव (soluble) हो जाते हैं वह बहुत सी बातों पर निर्मर है। सुख्यतः ये सव रसायनिक क्रियायें हैं श्रीर ये रसायनिक क्रियायें अपनी गति के जिए उन शक्तियों पर निर्मर रहती हैं जो उन्हें सचाजन करती हैं। इन सारी रसायनिक क्रियाओं मे एक समानता होती है जिस पर उनकी गति का वेग निर्मर रहता है। इस प्रकार जो ज़मीन हवा, धूप और मेह के सामने खुजी पढी रहती है उसमें ये तत्व जल्दी द्रव-रूप (soluble form) में आ जाते हैं। जुताई से मिट्टी के क्या महीन हो जाते हैं जिससे हवा के ओषजन (oxygen) से उस रसायनिक क्रिया को अत्यन्त सहायता मिजती है। जितनी अधिक ज़मीन में हवा का प्रवेश हो सकेगा उतना ही अधिक उसमे उस किया का संचाजन होगा। रसायनिक क्रिया की वृद्धि गरमी से भी होती है। इसजिये उंदे स्थानों की अपेचा गर्म स्थानों में तथा रही ऋतु की अपेचा गर्म ऋतु में वे तत्व अधिक शीवता से दव (soluble) पदार्थ बनने जगते हैं।

ज़मीन में द्रव ( soluble ) खनिज पदार्थी के हास को रोकना

एक ऐसी समस्या है। जिसका गूद संबंध शोषण ( absorption ) से हैं। हम यह कह चुके हैं कि ज़मीन के द्रव खिनज पदार्थ उसके पानी के साथ वह जाते हैं। यह कथन एक श्रंश मात्र में ही ठीक है। उदा-हरण के लिए हम मिट्टी का एक टुकड़ा जेते हैं, उसमें किसी नमक का पानी श्रगर छोड़ें तो जो पानी उस मिट्टी के नीचे गिर जाता है उसकी जाँच करने से यह पता लगेगा कि उसमें नमक की वह मात्रा नहीं रह गई जो पहले थी। इछ मात्रा मिट्टी में ही मिल जाती है। यह उस मिट्टी श्रौर नमक के फिस्म पर निभैर है। ज़मीन में इछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि चिकनी मिट्टी ( clay ) श्रौर ह्यू मस ( humus ) जो उसकी नमक को सोख लेने ( absorption ) की शक्ति को बढ़ाते हैं।

कपर के कथनों से यह प्रकट ही जाता है कि जुताई से वनस्पति भोजन का क्या संवध है। मिट्टी के परमागुष्ठों को महीन करने से वे श्रधिक परिमाग में धूप, मेह श्रीर हवा के सामने श्रा जाते हैं श्रीर हढ (insoluble) वनस्पति-भोजन द्रव (soluble) वन जाते हैं। दूसरे यह कि मिट्टी को उलट-पलट करने से नीचे की मिट्टी कपर श्रा जाती है उसके मेह श्रादि के सामने श्रा जाने से वनस्पति भोजन की तादाद बढ़ जाती है। यदि जुताई उचित समय में श्रीर उचित रीति से हुई तो मिट्टी का उपजाऊपन काफी समय तक रक्खा जा सकता है।

यह विदित ही हो गया कि नोपजन (Nitrogen) एक गुण्कारी वनस्पति भोजन है। यह भी सब है कि नोपजन (Nitrogen) का उपयोग वनस्पति नोपेत (Nitrate) के रूप में ही कर सकता है। नोपेत (Nitrate) उन नमकों में से एक है जो मिटीद्वारा बहुत कम सोख जिया जाता है। इससे वह मिटी से बहुत सरजता के साथ उद जाता है। मिटी की जॉच करने से यह पता जगता है कि मिटी का कुज नोपजन (Nitrogen) जैसे जैसे मिटी की सतह से दूर होता जाता है वैसे कैसे कम होता जाता है। हम यह भी साफ देखते हैं कि नोपजन

( Nitrogen ) भिन्न भिन्न ऋतुओं से सिट्टी में पृथक् पृथक् परिमाख में नोषेत ( Nitrate ) के रूप मे रहता है। ऐसी ज़मीन में जिसमें हाल ही में खेती हुई हो ऐसी एक एकड़ ज़मीन की दो फ़ोट मिट्टी से केवल श्राठ पौंड नोपजन ( Nitrogen ) निक्रलेगा। पर वही ज़मीन श्रमार कुछ दिन तक बिना कोई फ़सज बोये पड़ी रही हो तो उसके एक एकड की दो फ़ीट सिट्टी से दो सौ तिहत्तर पौड नोपजन (Nitrogen) मिलेगा। इस ज़मीन की दो श्रवस्थाओं के नोषजन के परिखाम के इस वड़े श्रतर के समसाने के लिए केवल यह कह कर नहीं टाल दिया जा सकता कि जो नोपजन पहले पहले दढ़ ( insoluble ) पदार्थ था वही श्रव द्रव ( soluble ) हो गया है। यहाँ पर एक दूसरो शक्ति भी काम करती है।

नोषजन चूंकि ज़मीन की ऊपरी सतह में रहता है इससे उस शक्ति का यहाँ पर सचालन होता रहता है। मिट्टी की ऊपरी सतह को हमेशा श्रागंनिक-पदार्थ (Organic substance) मिलता रहता है। यह श्रागंनिक पदार्थ (Organic substance) या तो उन वृत्तों के सूखे पत्ते है जो कभी वहाँ पर हरे-भरे मौजूद थे या उन पौघों की जहें हैं जिन की फसल कट गई है या जज़ली जानवरों की विष्ठा हैं या गाय घोड़े के गोवर व लीद हैं या खली श्रादि की तरह कृत्रिम खाद हैं या हरी फसल के अपर से जोत देने से यह पदार्थ बन जाता है। ये कार्वनिक पदार्थ जिन में बहुत नोपजन होता है बहुधा खेत में पड़े पड़े सह कर श्रत में झूमस (Humus) नामक पदार्थ बन जाते हैं। इस झूमस से मिट्टी का ऊपरी रंग काला सा हो जाता है। मिट्टी की ऊपरी सतह में या ख़ास कर ढीली मिट्टी में कीटा ए (Bacteria) नामक जो कई प्रकार के जीवजतु होते हैं उन्हीं सब से वे कार्बनिक पदार्थ सड़ जाते हैं श्रीर वे सड कर बहुत सा नोपेत बनाते हैं। इस नतीजे की यहाँ जाँच करने की जरूरत नहीं, पर हम यदि इस कथन को मान लों तो हमें यह समक्तने में कोई किटनाई नहीं

होगी कि नोपेत ( Nitrate ) की उत्पत्ति मिट्टी की उन तमाम वातों पर निर्भर रहती है जिनका संबंध उस मिट्टी के जीव-जंतुओं से है। ये जीव-जंतु चेतन जगत की चीज़ें हैं और इनके जीवन के लिए भूमि में एक विशेष गुण की ज़रूरत है। इससे भूमि इन जीव-जंतुओं की क्रियायों के लिए एक विस्तृत चेत्र है जिसमें बहुत सी रसायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं। इन रसायनिक क्रियाओं मे वे भी हैं जो ज़मीन के नांपजन ( Nitrogen ) पदार्थ को नोषेत ( Nitrate ) में बदलने मे सहायक होती हैं इसलिए भूमि की धान्तरिक श्रवस्था को उस विशेष हालत मे रखना बहुत श्रावश्यक है जिससे कि ये कीटाणु खूब श्रच्छी तरह रह सकें। ज़मीन की यह श्रान्तरिक श्रवस्था कृषि-कला पर निर्भर है। इस जिए नोपजन ( Nitrogen ) को ज़वरूप ( soluble form ) में घदलने में कृपि-कला का प्रभाव बहुत कुछ होता है।

### चौथा अध्याय

# पौघा श्रोर उसका ज़मीन के ऊपर श्रोर श्रन्दर की जल-वायु से संबंध ।

हम पीछे कह चुके हैं कि वनस्पति श्रचल होते हैं। वे एक जगह से दुसरी जगह जानेवाले नहीं होते श्रीर उनमें जो बढ़ने का गुगा है-जैसा कि जानवरों में भी है-उसी से वे भी जीवधारी माने जाते है। बढ़ने का श्रर्थं यहाँ एक मिश्रित पदार्थं का बन जाना श्रीर रसायनिक शक्ति का संचालन है। इस संचालन के लिए शक्ति की श्रावश्यकता है श्रीर यह शक्ति ग्रन्य रसायनिक पदार्थी के नारा से उत्पन्न होती है। यह नाशकारी परिवर्तन जिसका ऊपरी रूप स्वास का श्राना जाना है तभी तक जारी रह सकता है जब तक कि घर्षण के लिए काफ्री सामग्री हो । जानवरों के संबंध में घर्षण की सामग्री भोजन के उपयोग से तैयार होती है जिसमें बहत से ऐसे मिश्रित पदार्थ हैं जो उन जीव-जंतुओं द्वारा नाश कर दिये जाते हैं। वनस्पति-जगत में घर्षण की सामग्री साधारण रसायनिक कियाओं से प्राप्त होती है जिसका सचालन सूर्य की किरगों से होता है। इस प्रकार का घर्षण केवल पौघों में होता है जिनका भोजन उन्हीं पटार्थी में होता है जो उस घर्षण की सामाग्रियों हैं। वनस्पति जिस भोजन से श्रच्छी तरह से बढ़ सकता है उसकी खपत तभी पूरी हो सकती है जब कि पानी. जिसे पौधों की जड़ें पीती है, उन श्रावश्यक नमकों को देने के लिए काफ़ी हो जो वनस्पति-जीवन के लिए श्रावश्यक है। इसलिये पुष्ट पौधों की उपन करने मे मिद्दी के उस पानी पर श्रधिकार करना बहुत ज़रूरी है जिसमे हमेशा कई तरह के नमक मिले रहते हैं। जुताई का बड़ा भारी महत्व इस वात में है कि उससे कुछ हद तक मिट्टी की पानी को सोखने की ताक़त पर ग्रसर पड़ता है। साथ ही पौधों का एक दूसरा पहल भी है जिसका हमें यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए। हम पीछे कह चुके हैं कि पौधों के दो भाग होते है एक तो जद जो भूमि मे गड़ी रहती है दसरे विंड-शाखा श्रीर पत्तियाँ जो ऊपर हवा में होती हैं। इन अपरी भागों के द्वारा कार्वन (Carbon) नाम की हवा पौधों को प्राप्त होती है जिससे कि उन पौधों के श्रग पुष्ट होते है। ऊपर वायु में हमे कार्बन द्वि अचेद (Carbon dioxide) मिजता है और पत्तों के नीचे के भाग में स्टोमेटा (Stomata) होता है। इन स्टोमेटा (Stomata) द्वारा कार्बन द्वि याचेट (Carbon dioxide) पत्तों के भीतर तक प्रवेश करता है। और वहाँ पर्णहरिख (Chlorofil) के प्रभाव से प्रकाश की ज्योति में माड़ी (starch) के रूप में परिश्त हो जाता है। यह माड़ी (starch) श्रागे चलकर शक्कर वन जाती है, श्रीर इस शक्कर के रूप में पौधों के सारे थगों को भोजन पहुंचाता है श्रीर उससे उपयोगी पौधों को जीवन मिलता है। इससे हम देख सकते है कि कार्वन द्वि श्रचेद (Carbon dioxide) के पौधों तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि स्टोमेटा (Stomata) खुत्ते रहे। श्रीर कार्वन द्वि श्रचेद (Carbon dioxide) को माडी (starch) के रूप में बदल जाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। पौधे श्रपनी जड़ों द्वारा जो पानी पोते हैं श्रीर जो पानी उन पौथों के सब हिस्सों मे फैल जाता है उसके भाप बनाने के न्तिए भी स्टोमेटा की ग्रावरयकता होती है। पौधों में उनके होस . पदार्थी की श्रपेचा पानी का श्रंश कई सौ गुना श्रधिक होता है तो भी इस पानी के उनके भीतर उचित संचालन की विशेष श्रावश्यकता है । कहीं ऐसा न हो जावे कि जिससे ज्यादः परिमाण में पानी भाप वनकर उड़ जावे। इस सचाजन का काम स्टोमेटा करता है। पौधों से पानी के भाप बन

जाने की मात्रा गरमी पर तथा हवा में मिले हुए जलकणों के परिमाण पर निर्भर रहती है। जब कभी स्खी या गरम हवा में जितना पानी पौधों की जहें जीचती हैं उससे ज़्यादा उनकी पित्तयों से उड़ जाता है तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा के इस बद हो जाने से पत्तों की हवा का प्रवेश तथा उस हवा में मिली हुई कार्बन द्वि अचेद (Carbon dioxide) के परिमाण का प्रवेश रक जाता है। परिणाम यह होता है कि माडी (starch) का बनना भी रक जाता है। इस प्रकार से हवा में मिले हुए पानी का पौधों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से चाहे जहों को काफ़ी तादाद में पानी मिलता भी हो क्योंकि गर्म और स्खे मई मास मे —जैसा कि बहुधा मैदानों में होता है—पौधों की बढ़ती में बाधा पहुँचती है। इस विषय का अच्छा उदाहरण गन्ना है। वह मार्च में बोया जाता है तथा गरमी के दिनों में उसमें .खूब सिचाई होती है। पर उस पर कोई फ़ास असर नहीं पड़ता, परतु बरसात के पानी पड़ते ही मानो उसे अस्त मिल जाता है।

पौघों के उत्तर हवा में मिले हुए जल-क्यों का उत्तर लिले हुये तरीके से श्रसर होता है, पर किसान को हवा के इसी एक पहलू से मतलब नहीं रहता। हम देख चुके है कि भूमि के क्यों के चारों तरफ़ पानी रहता है व इस पानी का भूमि के क्यों के बीच की हवा से संबध रहता है श्रीर भाप का दोनों स्थानों की हवा में श्राना-जाना चलता रहता है। भाप के इस श्रावागमन का वेग ज़सीन के उत्तर की हवा के सूखे-पन श्रीर गर्मों पर तथा भूमिक्यों के चारों श्रोर के पानी के उड़ जाने पर नीची सतहों से जिस वेग से पानी उन्हों स्थानों में श्रा जाता है उस वेग पर निर्भर रहता है। पत्तों की तरह संभव है कि भूमिक्यों के चारों श्रोर के पानी के सूखने का वेग उसके स्थानों में नीची सतहों में से पानी श्रा जाने के वेग से श्रीक हो जावे। ऐसी श्रवस्था में भूमि की उपरी सतह एकदम सूखी पह जावेगी क्योंकि पत्तों के स्टोमेटा ( stomata )

की तरह सूमि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ऐसी श्रवस्था श्रा जाने पर सूमिकर्णों के चारों श्रोर के पानी को भाप वनने से रोक सके। खेती में पौधों के सर्वध में हवा के जलयुक्त होने के ऐसे श्रनेक पहलू हैं पर इसमें भी जो श्रधिक मार्के का पहला है उससे श्रौर श्रावहवा से जो घनिष्ट सबंध है उसे हमें नहीं भूल जाना चाहिए। हवा के जलकण यद्यपि भूमि तथा पौधों से प्राप्त होते हैं पर उनका सख्य उद्गमस्थान ससद्ध है। हवा में कितने जलकण भाप के रूप में समा सकते हैं यह उसकी गर्मा पर निर्भर है। इससे समद्रों के उत्पर की गर्म हवा में श्रधिक जलकण रहेंगे। यहाँ से हवा उठकर उन जलकर्णों को भूमि के उत्पर ले जाती है श्रीर उसका संयोग ठंडी हवा से होता है जिसमें जल ग्रहण करने की कम ताकृत होती है। श्रधिक परिमाण में समुद्री हवा के साथ मे जो जल-क्या जाते हैं उन्हों से मेघ तरवार होता है। इससे किसी भी स्थान की श्रावहवा श्रीर वहाँ की खेती इस समुद्री हवा के उड़ान के खुल पर निर्भर है। हम श्रव यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि यदि किसान यह जान जे कि श्रव की हवा किधर से किस दिशा की श्रोर उडेगी तो उसकी खेती पर क्या ग्रसर होगा । हमारा श्राकाशसंबंधी (meteorological) समस्यायों का ज्ञान इतना बढ़ा-चढ़ा नहीं है जिससे कि किसान हवा के प्रवाह के खुन की ठीक-ठीक पहले से ही घोपणा कर सके। हवा के रूख़ की पहिचान किसान के लिए बढ़े महरव का विषय है। इससे हम यहाँ के उस वायुप्रवाह के रुख़ के संबंध की चर्चा करेंगे जो कि ऋतश्रों से हैं। हवा के जनकर्णों का विचार करते हुए हमने कह ही दिया है कि उत्पर कहे हुए नतीजे के पैदा करने मे गर्मा एक मुख्य कारण है। इसके सिवा पौधों के रवास के श्रावागमन श्रीर पाचन के वेग के सचाजन श्रीर गर्मी के वीच वनिष्ट संबंध है। पृथ्वी की गर्मी तीन वार्ती पर निर्मर है यथा भूगर्म . से निक्ती हुई गर्मी, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, हरे पेड़ श्रादि पदार्थी से प्राप्त हुई गरमी ग्रौर सुर्यद्वारा प्राप्त हुई गर्सी । स्थानहारिक विचार से सुर्य्य की गर्मी सब से ज़्यादा महत्व की है। उस गर्मी से जो आजांश (Lati-tude) पर निर्भर रहती है हमारे उपर्युक्त कथन का समर्थन होता है। सूर्य से पैदा हुई गर्मी में जो चढ़ाव उतार होता है उसकी भूगर्भ से मिली हुई गर्मी संभाज कर रखती है श्रीर सूखे पत्ते श्रीद पदार्थों से जो गर्मी पैदा होती है वह यद्यपि बहुत गर्मी देती है पर खेती की साधारण दशाश्रों में उसका बहुत कम श्रसर होता है। जकड़ी के जजाने से जो गर्मी पैदा होती है वही उसके हवा श्रादि के संयोग से सड़ कर पैदा होती है। इन दोनों उपायों से वह डोस पदार्थ जकड़ी—छोटे-छोटे रसायिन क पदार्थ कार्बन हि श्रचेत (Carbon dioxide) पानी श्रादि वन जाते हैं। जो काम जकड़ी के जजाने से छुछ मिनटों में हो जाता है वही काम उसके सड़ने से महीनों श्रीर वर्षों के बाद होता है। दोनों श्रवस्थाश्रों में समानता तो तब प्रकट होती है जब ऐसे पदार्थ गड़दे श्रादि ऐसे स्थानों में रख दिये जावें जहाँ कि वे सरजतापूर्वक सड़ सकें। इस प्रकार से जो गर्मी पैदा होगी वह उन सड़ती हुई वस्तुश्रों में श्राग सुजगा देने में समर्थ होगी।

किसी समय या किसी स्थान में भूमि या हवा में जो गर्मी होगी उसका परिमाण सूर्य द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों पर जो अनेक प्रभाव पढ़ते हैं, उन्हों के फलस्वरूप होगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुँचने के पहले वायुमंडल से होकर आती हैं। इससे वायु उन किरणों को कुछ शक्ति को अपने में प्रहण कर लेती है जिससे उसमें गर्मी आ जाती है। इस प्रकार वायु जो सूर्य की किरणों की गर्मी को अहण्यकर लेती है, उसका परिमाण वायु के जलकणों के परिमाण पर निर्भर रहता है। किसी भी अन्य पदार्थ की अपेचा पानी को गर्म करने में अधिक गर्मी को आवश्यकता होती है। इससे सूली हवा को गर्म करने के लिए सूर्य की किरणों उसमें से निकलते हुए, कम गर्मी छोड़ जावेंगी। यदि जलकण्युक्त हवा को भी उतना ही गर्म करना है तो उससे अधिक सूर्य की गरमी उस जलकण्युक्त हवा में रह जावेगी।

फिर पृथ्वी पर गिरती हुई सूर्य-िकरण की कितनी शक्ति बीच में ही ग़ायब हो जाती है, इस पर भी गर्मी निर्भर रहेगी। भूमि के रंग और उसकी गर्मी प्रवाहित करने की शक्ति पर सूर्यिकरणों की शक्ति का वायु-मंडल में लुप्त होना निर्भर रहेगा। इस लुप्त हुई शक्ति का वास्तविक गर्मी पर कितना प्रभाव पडता है, यह भूमि की गर्मी प्रहण कर लेने की शक्ति पर निर्भर रहेगा। और इस भूमि की गर्मी प्रहण करने की शक्ति में भूमि भूमि के श्रनुसार श्रंतर होता है। यह श्रंतर मिन्न भिन्न भूमि में पृथक्-पृथक् परिभाग में पानी रहने पर निर्भर रहता है। वायु-मंडल की तरह जिस भूमि में श्रधिक पानी रहेगा उसे गर्म करने मे श्रधिक गर्मी की श्रावश्यकता होगी।

हमने यहाँ गर्मी को वायु-मंडल की उस श्रवस्था का रूप मानकर विचार किया है जिसका श्रसर मुख्यतः पौधों के जगरी भाग पर पड़ता है। श्रव हम यह विचार करेंगे कि वायु मडल की गर्मी पर भूमि की गर्मी का क्या प्रभाव पडता है। वायु-मडल की श्रपेत्वा वास्तव में भूमि या उस पर उत्पन्न हुए पौधे ही गर्मी को निगल जाते हैं। वायु के जल-कगा की तरह श्रातु के फेर से श्रावहवा का भिन्न-भिन्न श्रसर पड़ता है। पर इसके सिवा उस श्रावहवा में दिन प्रतिदिन श्रंतर पडता रहता है जिसका कि खेती के काम पर कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ता। इसे भी हमें ध्यान में रखना श्रावश्यक है।

भारत में केवल निदयों से इतना ही लाभ नहीं होता कि उनके द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा पानी वाहर बहा दिया जावे। यह निदयों भूमि में हवा भी पहुँचाती हैं श्रीर विशेष कर उसे श्रीपजन (Oxygen) श्रीर नोषजन (Nitrogen) भी वायु-मंडल से लाकर देती हैं। बरसात के दिनों में वितल (subsoil) में पानी की तह बहुत ऊपर उठी रहती है। उसके बाद नदी नीचे से पानी लींचने लगती है श्रीर श्रपने साथ उसे बहाकर से जाती है। जब भीतर पानी की सतह नीची हो जाती है तो उसकी

जगह में बाहर से हवा भरने लगती है। इसिलए जैसे ज़मीन के उपर से नदी पानी को खींच ले जाती है वैसे ही श्रव ज़मीन के भीतर से भी पानी को खींच कर ले जाती है। ज़मीन में हवा भर देने से किसान को क्या लाभ होता है, यह उत्तरी बिहार के हिस्सों में देखा जाता है। जब वहाँ कभी-कभी बाद श्राती है श्रीर नदी जरूरत से ज़्यादा गिरे हुए पानी को बहा नहीं सकती, जब किसी ज़मीन में तलातल पानी भरा रहता है तो उसमें फिर हवा नहीं समा सकती, तब कुछ समय के बाद उस ज़मीन के भीतर हवा की कमी हो जाती है श्रीर उसमें के रसायनिक तकों श्रीर फ़सल का जुक़सान होता है। हवा की जितनी कमी होती है उतना ही फ़सलों को धका पहुँचाता है।

ज़मीन में हवा के सामने की श्रावश्यकना लोगों पर श्रव प्रकट होने लगी है। इसके ठीक वही फ़ायदे हैं जो किसी कमरे में ताज़ी हवा के भर जाने से होते हैं। हमें मालूम है कि मिट्टी कोई ठोस पदार्थ नहीं है पर उसके छोटे-छोटे परमाखु होते हैं श्रीर जिन दो परमाखुश्रों के बीच में हवा का ख़ाली स्थान होता है, जुताई का उन ख़ाली स्थानों के चेत्रफल का बढ़ाना भी एक उद्देश्य है। उन खाली स्थानों में दो चीजें होती हैं. पानी श्रीर हवा । पानी तो परमाणुश्रों के चारों तरफ़ होता है श्रीर उसके बीच बीच में हवा होती है। इस पानी के श्रन्दर बड़ा भारी प्राणिवैज्ञानिक परिवर्तन (Biological change) होता रहता है। यह दो प्रकार से होता है। पहले तो पौधों की जहें हमेशा श्रपना भोजन श्रीर पानी खींचती रहती हैं श्रौर इसके साथ-साथ जीवन-मृज प्रक्रिया ( Protoplasmic activity) सम्बन्धी क्रियायें भी होती रहती हैं जिसमें नोष-जन ( Nitrogen ) को तो जहें निगलती रहती हैं और कार्बन द्वि अनेत ( Carbon dioxide ) तैयार होता रहता है। इससे जड़ों का काम निरंतर श्वास का लेते रहना है। इस काम के लिए उत्पर से उसमें श्रोपजन ज़रूर जाती रहनी चाहिए श्रीर ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन द्वि अचेत को बाहर ज़रूर निकलते रहना चाहिए। दूसरे मिट्टी के भीतर आर्गनिक-पदार्थ (Organic substance) को सहाने वाले कीटाणु (Bacteria) द्वारा हलचल होती रहती है। ये जीव-जंतु सदैव जीते रहते हैं और वनस्पति की तरह साँस लेते रहते हैं। ओपजन (Oxygen) के लिए उनकी पौधों के साथ प्रतिह्निदता होती रहती है और वे कार्बन द्वि अचेत को अधिक तादाद में पैदा करते रहते हैं। यदि ज़मीन में काफ़ी हवा हुई तो ज़मीन के इन जंतुओं द्वारा आर्गनिक पदार्थ (Organic substance) के तोडे जाते रहने से कोई हानि नहीं होती। पर यहाँ हवा की कमी होने पर जो नीचे तक ख़मीर (Fermentation) उठता है उससे बडी हानि होती है। तब वहाँ एक दूसरे प्रकार के जंतु प्रकट हो जाते है। नीचे के तत्वों में जो कुछ ओपजन (Oxygen) रह जाता है उसी को खाना शुरू कर देते हैं और नोषजन (Nitrogen) श्रवण होकर हवा मे उड़ जाती है और मिट्टी से श्रवण हो जाती है। इससे ज़मीन में हवा की कमी होने से फ़सल को बड़ा भारी घाटा सहना पड़ता है।

वरसात के दिनों में ज़मीन के भीतर हवा के श्राने-जाने में रकावट का नतीजा साफ प्रकट होता है। इससे ज़मीन के भीतर वनस्पति के बिए लामकारी नोपेत (Nitrate) नामक पदार्थ सस्यानाश हो जाता है श्रीर मिट्टी के गुण भी वरवाद हो जाते हैं। इसके बाद जाहे के दिनों में खेत में श्रव्छी फ़सल से पचास फ़ीसदी कम फ़सल होती है। इसका एक ही सरल उपाय हो सकता है। खेत की ज़मीन एकदम समतल कर दी जावे जिससे कि खेत का हर हिस्सा वरावर वरावर पानी सोखे और ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल दिया जावे। यह ध्यान में रहे कि वह पास के दूसरे खेतों में न जाने पावे नहीं तो वहाँ भी वैसा ही उपद्रव होगा।

हवा से थ्रोपजन (Oxygen) खेने के सिवा ज़मीन को उससे दूसरा लाभ भी होता है। थ्ररहर, चना, उरद, मूंग, मटर थ्रादि कुछ पौघों की जड़ों में एक प्रकार की गाँ हैं होती हैं। उन गाँहों में कीटाख़ (Bacteria) होते हैं। ये कीटाख़ हवा के नोषजन (Nitrogen) को वनस्पति भोजन के रूप में बदलते रहते हैं। इससे खेती में बड़ा फायदा होता है। नोपजन (Nitrogen) से इस प्रकार वनस्पति भोजन बनाना केवल कीटाख़ुओं (Bacteria) का ही काम नहीं है। गर्म देशों में अगर ज़मीन में काफ़ी हवा हुई और पानी और आगंनिक पदार्थ भी उसमें रहे तो भी नोषजन (Nitrogen) से वनस्पति भोजन तैयार हो जाता है। भारत है जो खेती के इतिहास को देखने से मालूम होता है कि इस प्रकार नोषजन से वनस्पति-भोजन बन जाने पर खेती को कितना लाम पहुँचता है। रहे खखड़ में वपेंं से बिना खाद के गन्ने की खेती हो रही है; पर उसकी उपज में कुछ कमी नहीं हुई। आईन-ए-अकबरी के जिले अनुसार अभी भी उसी परिमाण में वहाँ की उपज पाई जाती है। ज़मीन की हवा के नोषजन (Nitrogen) से जो वनस्पति भोजन बन जाता है और उससे जो जाम पहुँचता है, यह उसी का उदाहरण है।

ज्मीन के भीतर हवा रहने से जो फ़ायदे होते हैं उनका साची स्वयं पौधा है। उत्तर बिहार जैसे मैदानों में जहाँ हवा बड़ी मुश्किज से नीचे प्रवेश कर सकती है, वहाँ जड़े सतह के पास ही पास रहती हैं, श्रधिक नीचे प्रवेश नहीं कर सकतीं। पर प्रायद्वीप को काजी ज़मीन में, जहाँ गर्मी में बहुत सी ज़मीन फट जाती है श्रीर जिसकी ऊपरी सतह एकदम सूख जाती है, वहाँ जड़ें बहुत नीचे तक फैजती है क्योंकि पानी सतह के बहुत नीचे रहता है श्रीर उसमें हवा श्रच्छी तरह से प्रवेश कर सकती है। काजी ज़मीन पर बोये हुए श्रवसी श्रीर श्रफ्रीम के पौधों की जड़ें गहराई तक फैजी रहती हैं।

भारत में ऐसी बहुत कम जमीन मिलेगी जिसमें प्रकृतिद्वारा ही .ख्व हवा भर दी गई हो। इससे खेतों की बरावर जुताई करने की बड़ी श्रावश्यकता है। श्रभी तक यहाँ की जुर्ताई के तरीक़ों कच्चे ही रहे हैं। ज़मीन में हवा के रहने से जो फ़ायदा होता है उसका तथा श्रीर पौधीं की जड़ों को मज़वूत बनाने की श्रोर ध्यान रखते हुए जुताई के तरीज़ों श्रीर जुताई के यंत्रों में काफ़ी उन्नति करने की वडी श्रावश्यकता है।

इसके सिवा वरसात के दिनों में ज़मीन में किस वेग से और किस तादाद से पानी जाता है उसका भी विचार कर लेना चाहिए। पानी ज़मीन में सरलता से कैसे प्रवेश करें इसका भी उपाय खोज निकालने की बढ़ी श्रावश्यकता है। फिर जहाँ जहाँ जिस परिमाण में हवा होती है वहाँ-वहाँ उस परिमाण में श्रनाज भी पैदा होता है। चीज़ तो वही पैदा होती है पर ज़मीन में हवा रहने या न रहने से उसकी उत्तमता में ज़रूर श्रंतर पढ़ जाता है। तिरहुत के परगना सरहसा में, रायबरेली के ज़िले में या बिलोचिस्तान की पुस्तंग की घाटी में, जहाँ की ज़मीनों में श्रीसत में ज्यादा हवा होती है, .खूब बढिया तम्बाकू पैदा होती है। संयुक्त प्रान्त में गोरखपुर की कड़ी ज़मीन की श्रपेना मेरठ ज़िले के गन्ने बढ़े श्रच्छे होते हैं।

### पाँचवाँ अध्याय

### किसान का प्रकृति पर वश

हमने संचेप में अब तक इस बात पर विचार किया है कि पौधों का उसके श्रास-पास की श्रवस्थाओं से क्या सबंध रहता है। हमने यह भी देख जिया है कि ऐसी श्रवस्थायें दो प्रकार की होती है-एक तो वे जिन पर मनुष्य का श्रधिकार हो सकता है श्रीर दूसरी वे जिन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। अब हम खेती की परिभाषा कर सकते है। खेती मनुर्ध्यों के उन कामों का नाम है जिनके द्वारा वह पौधों के चारों श्रोर की श्रवस्थाओं को श्रवने श्रधिकार में रख सके श्रीर उन श्रवस्थात्रों को अपनी फ़सल के योग्य बना सके। ये श्रवस्थायें इतनी ज़्यादा हैं श्रीर श्रापस में एक दूसरे से इस प्रकार मिली हुई है कि उन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करना कठिन है तो भी उनमें से हो चार मुख्य सुल्य उदाहरण देते हैं-यथा गर्मी, मिट्टी का पानी, खनिज या नोषजन ( Nitrogen ) वाले वनस्पति भोजन, भूमि की श्रान्तरिक श्रवस्था जिसका प्रभाव जहीं पर पहता है, हवा में पानी का होना, प्रकाश ग्रादि जिनका श्रसर पौधों के ऊपरी हिस्से पर पड़ता है। पौधों की बढ़ती में इन सभी अवस्थाओं का प्रभाव पहता है। यहाँ पर हम पौधों की भौतिक ( Physical ) अवस्थाओं पर विचार करेंगे। पौधों के चारों छोर की श्रवस्थाओं में उनके चारों ओर के वनस्पति और जीव-ज'त भी आ जाते हैं जो उन पौधों के साथ प्रतिद्वन्दिता करते हैं जैसा कि हम पीछे जिख 🖫 हैं। प्रतिद्वन्दिता के माने यहाँ भोजन के जिए प्रतिद्वन्दिता है। इस प्रतिदृन्दिता का उस पौधे की रसायनिक काति पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता।

पौघों में श्रीर उसके चारों श्रीर की श्रवस्थाश्रों में जो क्रांति होती है उसे समक्तने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी जोती हुई ज़मीन में, जो बीज बोने के लिए तैयार की गई है, कुछ बीज वो दें। पर बीजों को उसमें बखेर देने के बदले उन सब बीजों को एक टीन के डब्बे में रखकर गाइ दें। इस प्रकार उन बीजों में श्रकुर नहीं फूटेंगे। जो बीज ज़मीन में बखेर कर बोये जाते है उनकी श्रवस्था में श्रीर इस टीन के डब्बे में मर कर बोये हुए बीजों की श्रवस्था में श्रीर यह है कि टीन के डब्बे में मर कर बोये हुए बीजों की श्रवस्था में श्रंतर यह है कि टीन के डब्बे मां नर कर बोये हुए बीजों की श्रवस्था में श्रंतर यह है कि टीन के डब्बे मां तो ठीक है, हवा में श्रोषजन (oxygen) है, पर उसमें पानी नहीं है। इस पानी के न रहने से ही उन बीजों में श्रंकुर न निकल सके। श्रीर इस एक ही श्रवस्था के न रहने से उन बीजों में से पौधे न निकल सके।

उदाहरण के लिए दूसरे प्रकार के पौधे लेते हैं। मटर को ही लीजिये। मटर के हुछ बीजों को एक बोतल में पानी भर कर उतनी गर्मी मे रख दें जितनी गर्मी मे मटर के पौधे शीघ्र निकल आते है। पर इस अवस्था मे वे बीज केवल सह जावेंगे। यहाँ उचित गर्मी भी है और पानी भी मिल रहा है पर चूंकि बीज बोतल में बंद थे इससे उन्हें वह ओपजन (Oxygen) न मिल सका जो उन्हें हवा के द्वारा मिल जाता। इससे यहाँ ओपजन के अभाव से बीजों में से अकुर न निकल सके। अब एक तीसरा उदाहरण और लीजिए। रेतीली मिट्टी भरे दो घड़े लीजिए और उन दोनों में मटर के बीज बो दीजिए। इस घड़े को तो ६०° डिगरी फैरेनहाइट को गर्मी में रक्खें और दूसरे को पानी जमने के कुछ डिगरी उपर रखें। पहली दशा मे तो शोघ्र अंकुर फूटने लगेंगे क्योंकि वहाँ सभी अवस्थायें उपस्थित है पर दूसरे में जरा भी अकुर न फूटेंगे। इन दोनों में यहाँ केवल गर्मी का अंतर है। जहाँ उचित मात्रा में ताप नहीं पहुँच सकता वहाँ के बीजों से अंकुर नहीं फूट सकता।

अपर हमने ऐसे तीन सरल उदाहरण दिये है जिनसे यह मालूम होता है कि पौधों के उत्पन्न करने के अनेक कारणों में से एक के अमाव से उनकी उत्पन्ति कैसे एक जाती है। इसी प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाओं में कई ऐसी बातें हैं जिनमें से किसी भी एक के अभाव से अन्य बातों के होते हुए भी पौधों की उत्पत्ति में एक के अभाव से अन्य बातों के होते हुए भी पौधों की उत्पत्ति में एक के अभाव से अन्य बातों के होते हुए भी पौधों की उत्पत्ति में एक अवस्था का विरकुल अभाव बतलाया गया था। पर यदि किसी पौधे के चारों ओर उसकी उत्पत्ति के लिए सारी अवस्थायों भी मौजूद हों और उनमें से कोई भी एक ज़रूरत से कम मात्रा में हो तो फिर और दूसरी अवस्थाओं में चाहे कितनी उन्नति की जावे तो भी केवल एक ही अवस्था के अधूरे- पन से पौधा न लग पावेगा। पौधा तो तभी फूल-फल सकेगा जब कि पौधे की उत्पत्ति तथा उसके जीवन-काल में उसके चारों तरफ की सभी अवस्थायों लगातार उचित उचित परिमाण में हों।

पर ऐसा समय बहुत ही कम श्राता है कि किसी भी पौधे की सभी लाभकारी श्रवस्थायें उसके चारों तरफ़ उचित मात्रा में उपस्थित हों। संयुक्त प्रान्त में बिना श्राबपाशी वाले खेतों में गेहूं की श्रीसत उपन प्रति एकड़ बारह मन श्रीर श्राबपाशी वाले खेतों में पंद्रह मन है। इससे यह सिद्ध होता है कि बिना श्रावपाशी वाले खेतों में किसी श्रवस्था में पानी के श्रमाव से उपन में इस्न कमी हो गई। पता लगाने से मालूम हुश्रा है कि एक एक एकड़ ज़मीन में पचहत्तर मन गेहूं तक पैदा हुश्रा है। इससे जहां कहीं पचहत्तर मन से कम उपन होती हो वहां यही समम्मना चाहिए कि किसी वात में ज़रूर कमी रह गई है। यदि यह कमी श्रावहवा की वजह से है तो किसान श्रपनी उपन को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर सकता क्योंकि श्रावहवा पर उसका श्राधकार नहीं है। श्रगर वह कमी किसी ऐसी बात में रह गई हो जो मतुष्य के श्राधकार में है तो ऐसी श्रवस्था में किसान उस कमी को पूरी करके श्रपनी उपन बढ़ा सकता है। यहां हुिष-

कला का एक दूसरा पहलू हमे दिखाई पड़ा अर्थात् किसान कुछ वाधाओं को दर कर सकता है जिनसे उसकी खेती में रकावट पहुँचती है। इस कथन के समर्थन से कुछ उदाहरण जीजिए। गरमी के दिनों में कपास के पीधे और उसके चारों तरफ़ की श्रवस्थाश्रों में क्या उथल-प्रथल होती है सो देखिये। दिन मे पत्तियों के द्वारा जो सूर्य-किरणों की शक्ति खींची जाती है उसी शक्ति की सहायता से वनस्पति भोजन तैयार होता है। रात में यह नहीं हो सकता। इससे उस पौधे ने पहले से जो भोजन संचित कर रक्खा है केवल उसी के सहारे वह पौधा बद सकेगा। इसलिए रात को उस पौधे की बढ़ती में रुकावट का कारण प्रकाश की कमी हो गई। यद्यपि ऐसी श्रवस्था की कल्पना भारत जैसे देश में नहीं की जा सकती पर तो भी प्रकाश के न रहने से पौधे शोध ही भर जावेंगे। प्रात:-काल सर्योदय होते ही स्टोमेटा ( Stomata ) के ज़रिये कार्बन द्वि श्रनेत ( Carbon dioxide ) आने खगता है श्रीर वनस्पति भोजन तैयार होने लगता है। पर जैसे जैसे सूर्य अपर चढता जाता है वैसे वैसे गरमी बढ्ती जाती है। इससे स्टोमेटा ( Stomata ) के ज़रिये पानी सखने लगता है। जिस परिमाण से पौधों की जें पानी पीती जाती हैं इससे भी श्रधिक परिमाण में वह सखने खगता है। पानी की इस हानि को रोकने के लिए स्टोमेटा ( Stomata ) बंद हो जाते हैं श्रीर इससे श्रोषजन (Oxygen ) की खपत बद हो जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि वनस्पति भोजन के बनने में फिर बाधा पहेंचती है। जब संध्या होने जगती है तो स्टोमेटा फिर से ख़ज जाते हैं श्रीर जब तक फिर श्रधेरा नहीं हो जाता तब तक वनस्पति भोजन तैयार होता रहता है।

ये पौधों की बढ़ती में स्कावट डाजने वाजी कुछ ऐसी अवस्थाओं के उदाहरण है, जिन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं रहता। कंवल ये ही अवस्थायें नहीं हैं जो इस तरह से काम करती रहती है। कुछ ऐसी भी अवस्थायें साथ में मौजूद है जिनपर मनुष्य का अधिकार है। उत्पर के उदाहरण में चौबीस घंटे के भीतर किसी एक समय में भूमि के जलकणों के कारण पौधों की बाद में स्कावट पहुँचती है। पर हमें यह मालूम है कि किसी हद तक भूमि के इन जलकणों पर मनुष्य का श्रिषकार हो सकता है। बहुधा मिट्टी में कुछ वनस्पति भोजन मिला देने से उपज बढ़ जाती है। इस श्रवस्था में उपज उस वनस्पति भोजन की मात्रा पर, चाहे वह नोषजन (Nitrogen) हो या स्फुरस (Phosphorus) हो या चाहे कुछ श्रीर हो, निर्भर रहता है। इससे प्रत्येक सफल किसान का यह कर्तंच्य है कि जिन जिन कारणों से पौधों की बाद में स्कावट पैदा होती है उन सब का ज्ञान प्राप्त करते श्रीर उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न करे।

कपर के उदाहरण में दिन में सूर्य के कपर चढ़ने में जो पौधों की बाढ़ मे बाधा पहुँचती है वह भूमि के जलकणों के सूख जाने से होती है। गेहूं के दो खेतों को, जिनमें से एक में तो आवपाशी हुई हो और एक में न हुई हो, जीजिए। जब हम भूमि के जलकणों के प्रभाव का पता लगा जेंगे तो हमें मालूम होगा कि आवपाशी से वे भूमि-कण जो पौधों को बाढ़ में एकावट डाजते थे, हटकर दूर हो जाते हैं। इससे नतीजा यही होता है कि वहाँ की फ़सज खूब तैयार होती है। यहाँ उस एकावट का थोड़ी देर तक ही असर रहेगा और उसके दूर होते ही अच्छी फसज निकल आवेती।

श्रव हम गेहूं की जगह नील की खेती का उदाहरण जेते हैं श्रीर यह
मान लेते हैं कि उसके खेत मे .ख्व पानी भरा हुआ है। यहाँ पानी भरे
रहने के कारण नीची सतहों के भूमि की कणों के बीच की हवा कम हो
जाती है श्रीर श्रोपजन (Oxygen) की खपत कम हो जाती है,
जिसकी नील की फ़मल को वही ज़रूरत होतो है। यहाँ हवा की कमी
ही पौघों की बाद के स्कावट का कारण हुई श्रीर जब तक वह हद से
श्यादा पानी श्रलग न कर दिया जावे तब तक फ़सल कभी तैयार न
होगी। इन्डा सहकर गिर जावेगा। उस फ़सल की मृश्यु के श्राने के

पहले अगर उस खेत में हवा का प्रवेश करा दिया जावे तो पौधा ठीक हो जावेगा। श्रीर श्रगर न कराया जावे तो वह कमज़ोर ही रहेगा या मर ही जावेगा। इस प्रकार पौधों से श्रीर उसके चारों तरफ की श्रवस्थाओं से धनिष्ट सम्बन्ध है। उन श्रवस्थाओं के हेर-फेर होने से वे पौधे मर जावें या कमज़ोर हो जावें तो श्रारचर्य की बात नहीं। इस प्रकार उन श्रवस्थाओं के उताट फेर को श्रीर उसके बाद फंसल के बाहरी रूप को वेसकर हम यह कह सकते हैं कि फसल कमजोर है या सड़ गई।

उपर हमने जितने उदाहरण दिये हैं उन सब से यह पता लग जाता है कि फ़्सल के स्वास्थ्य की दशा या उसके रोग की दशा के रूप में अधिक अन्तर नहीं होता। इसीसे किसान को चाहिए कि वह सदैव फ़सल में थोड़ा अन्तर आते ही उसकी वास्तविक दशा को समम ले और शीघ उपाय करके उसे अधिक ख़राब होने से बचाये। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में रोग की दशा बात, पित्त, कफ़ तीनों में से किसी एक के बढ़ने या घटने से प्रकट होती है उसी प्रकार भूमि के पौधों के लिए लाभकारी किसी भी तत्व के दूसरे लाभकारी तत्वों की अपेशा घट जाने से या बढ़ जाने से उसमें की फ़ुसल के लिए रोग की दशा उत्पन्न हो जाती है।

ये बीमारियाँ जिनका श्रभी वर्णन हो जुका है, जीव वैज्ञानिक (Physiological) हैं। यानी भूमि के मीतर तत्वों के समुचित रूप से कार्य्य न करने से होती हैं। इसके सिवा दूसरे प्रकार की बीमारियाँ भी होती हैं। पौधों पर कई प्रकार के की दों (fungi) का हमजा होता है जो उसके मीतर प्रवेश कर या पत्तों में बैठकर उसे सत्यानाश कर देते हैं। यहाँ श्रव हम वनस्पति श्रीर उसके चारों तरफ की एक दूसरी श्रवस्था की श्रथांत् जन्तु जगत के सबंध की चर्चा करेंगे। जब फ़सज पर टिब्डी श्रादि का हमका होता है तब तो. उन दोनों पदार्थों फ़सज श्रीर टिड्डी मारि मगदा होता है सबता। पर दूसरी श्रवस्थाओं में स्वासकर से हटाये बिना काम नहीं चलता। पर दूसरी श्रवस्थाओं में स्वासकर

जब फ़सज पर कीड़ों (fungi) से पैदा हुई बीमारी का घावा होता है—तो एक साधारण बात से ही यह हज हो जाता है कि दोनों में से कौन जीतेगा। गिरुई (wheat rust) इस बात का अच्छा उदाहरण है। यदि-खेत ऐसा हुआ कि उसमें पानी भर जाता है, तो उस खेत की भीतरी हवा कम हो जावेगी। हवा के कम हो जाने से नोषजन (Nitrogen) भी कम हो जावेगा। नोषजन (Nitrogen) के कम हो जाने से पीधे कमज़ोर हो जावेंगे और वे कीड़ों (fungi) के हमले को सहन न कर सकेंगे। इससे पीधों और कीड़ों (fungi) में जो मज़बूत होगा वही एक दूसरे को मार देगा। यद्यपि पीधे टिड्डीदल से लड़कर पार नहीं पा सकते, पर कुछ ऐसी बीमारियाँ फुंगी (fungi) के समान होती हैं जिन्हे मज़बूत पीधे परास्त कर देते हैं। उस समय यदि पीधों पर इनका हमला हुआ तो दवा यह न होगी कि उन बीमारियों को दूर कर दिया जावे बिक उचित तो यही है कि उन पीधों को इतना मज़बूत बना दिया जावे कि जिससे वे इन छोटी-छोटी बीमारियों पर विजय पा लें।

हम अब तक खेती के काम की ओर पूरी तरह दृष्टिपात करते रहे हैं। हमें अब यह मालूम हो चुका है कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाओं में से प्रत्येक का एक एक दर्जा होता है और यह भी मालूम हो चुका है कि हर एक जाति के पौधों के बढ़ने के लिए इन सब अवस्थाओं का एक ख़ास संग्रह होता है जिसको सर्वोत्तम अवस्था (Optimum) कहते हैं। हमने यह भी सीख लिया है कि इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार फ़सल का चुनाव करना चाहिए। हमने यह भी जान लिया है कि जो अवस्थाएँ हमारे वश की है उन्हे इस तरह अपने काम मे लावे कि उनसे अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। हम यह भी देख चुके हैं कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाएँ किन किन बातों पर निर्मर रहती हैं। इन्हीं बातों का ज्ञान प्राप्त कर लोने से सारी किसानी सफल या असफल हो सकती है।

### छठवाँ अध्याय

## खेती में किसान का कर्तव्य

हम पीछे कह चुके हैं कि श्राबहवा में समय पर और स्थान स्थान पर श्रम्तर पढ़ता रहता है। इस श्रम्तर को ध्यान में रखना किसान के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है। प्रत्येक किसान को यह बात विदित है कि संयुक्त प्रांत में बरसात के श्ररू में कपास का बोना ठीक है और श्रक्तूवर में बोना बिल्कुल व्यर्थ है। इसी प्रकार वह कभी भी श्रच्छी श्राबपाशी वाली मूमि में चना, और साधारण रेतीली मूमि में गन्ना न बोवेगा। इस प्रकार पौधों को दो श्रवस्थाओं कामुकाबला करना पढ़ता। मुख्य श्रवस्था ऋतु श्रोर श्राबहवा सबंधी है जो श्राकाश-संबंधी (meteorological) श्रवस्था पर निर्मर है। दूसरी श्रवस्था स्थान संबंधी है जो भूमि की श्रान्तरिक श्रीर रसायनिक श्रवस्था का परिणाम है। इन दोनों श्रवस्थाओं में विशेष रूप से कोई श्रंत नहीं देखा जा सकता तो भी यह श्रतर साफ प्रकट है। श्रव पौधों श्रीर श्राबहवा के संबंध का पता लगाकर हम यह पूरा पूरा जानने का प्रयत्न करेंगे कि पौधों की वढ़ती में क्या क्या स्कावटे होती हैं।

हमें श्रव श्राबहवा का पूरा श्रभिप्राय समक्त लोना चाहिए। श्राबहवा का प्रधान गुण परिवर्तन है। वर्णकाल से शीतकाल में, शीतकाल से ग्रीष्म काल मे, श्रीर ग्रीष्मकाल से वर्णकाल में सदेव इसी प्रकार परिवर्तन होता रहता है। ऋतुओं में स्थान के श्रनुसार कोई विशेष विभिन्नता नहीं होती। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से केवल क्रमागत परिवर्तन होता हुश्रा मालूम पहता है। बंगाल में गंगा के द्वारा पंजाब जाने से मई श्रीर जून के महीने में गर्मी क्रमशः कुछ श्रधिक श्रीर हवा में कुछ-कुछ स्लापन मालूम पहता है और दिसंबर तथा फ़रवरी तक जाड़े में फ़मशः शीत बढ़ती हुई मालूम पड़ती है। पर यह परिवर्तन केवल क़मशः होता है। इस प्रकार कलकत्ता और लाहौर की आबहवा में अंतर मालूम होने लगता है। पर इन दोनों स्थानों के माध्यमिक स्थानों में—यथा, कानपूर, इलाहाबाद, में—कोई ख़ास परिवर्तन नहीं दिखाई देता। आबहवा की इस एक अवस्था की तुलना अगर हम भूमि के बहुरूपीपन से करें तो यह मालूम होगा कि बहुरूपीपन भूमि का ख़ास गुगा है। थोडी ही दूर में भूमि की आन्तरिक और रसायनिक परिस्थित एकदम दूसरी हो जाती है।

यह इस बता चुके हैं कि प्रत्येक पौधे को अच्छी तरह उगने के लिए श्रनेक श्रवस्थाश्रों के सर्वोत्तम मेल ( optimum ) की ज़रूरत होती है। म्रवस्थाएँ जैसे-जैसे बदलती जाती हैं वैसे-वैसे वहाँ के पौघों की बाढ कम होती जाती है। श्रंत में जब हम इस सर्वोत्तम श्रवस्था (optimum) से बहत दर निकल जाते हैं तो वहाँ वह पौधा बिएकल पैदा ही नहीं हो सकता । ऊपर इस श्रवस्था ( optimum ) के विषय में तथा उसके फ़सल की ऊपज के संबंध में जो बातें कही गई हैं उन्हें हम वास्तविक रूप से कृषि-संसार में देखते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़सल लीजिए। पंजाब के पूर्व से गेहूं की खेती का महत्त्व कम होता है श्रौर बंगाल में श्राकर एकदम ग़ायब हो जाता है। संयुक्त प्रांत में क्पास के विषय में मी यही बात देखने में श्राती है। मशुरा में ख़रीफ़ में कपास एक मुख्य फसज है। जैसे जैसे उसके पूर्व की श्रोर जाने जगते हैं वैसे वैसे वह घटने लगती है श्रीर पूर्वी ज़िलों में श्राकर वह एकदम ख़तम हो जाती है। यहाँ यह कहने का तात्पर्यं नहीं कि इन ग्रवस्थाश्रों में फ़सल के रक्नवे पर केवल एक श्राबहवा का ही श्रसर होता है, पर सारांश यह है कि श्राब-हवा का इस पर बढ़ा भारी प्रभाव पढ़ता है।

श्रव तक हमने फसल के मुख्य-मुख्य प्रकार तथा धान, गेहूँ इत्यादि एक फ़सल को एक मानकर विचार किया है । पर इन फ़सलों के भी छोटे छोटे उपविभाग होते हैं। इन प्रत्येक उपविभागों में प्रत्येक की कुछ विशेषताएँ होती हैं जिन पर ज़मीन और उसके चारों श्रोर की श्राब-हवाओं का भी असर पढता है। और ज़मीन और आबहवा की वे ख़ास श्रवस्थाएँ जो गेहूँ के उपविभागों पर प्रभाव डाजती हैं इन विभागों की सर्वोत्तम दशाएँ ( optimum conditions ) कही जा सकती हैं। नतीजा इसका यह होता है कि एक ख़ास सीमा ( area ) के श्रंदर एक फ़सल हो सकती है। इसी वजह से हम भारतवर्ष में हर फ़सल के लिए एक खास सीमा पाते हैं जहाँ वह फ़सल बहुत अच्छी तरह से पैदा हो सकती है। गेहूँ की सीमाएँ (zones) पंजाब से लेकर बिहार तक हैं जिनमें कि गेहूँ की किसी न किसी किस्म के जिए सर्वोत्तम श्रवस्था ( optimum condition ) पाई जाती है। इसी तरह चावल के भी उप-विभाग हैं । इस प्रकार फ़सल के प्रत्येक साग के उप-विभाग होते हैं छौर प्रत्येक उपविभाग की भिन्न-भिन्न सर्वोत्तम ( optimum ) श्रव-स्थाएँ श्रीर उनकी सीमाएँ होती हैं। इस प्रकार किसान को चाहिए कि बुद्धिमानी के साथ फ़सल के उपविभागों को बोने के लिए चुने जैसी कि सर्वेचिम (optimum) अवस्था उसके खेत में मौजूद हो। पर इस बुद्धिमानी के साथ चुनाव करने पर भी उस फ़सल के लिए रक्नबा बढ़ाया नहीं जा सकता। इससे किसान के लिए यह जान लेना प्रमावश्यक है कि श्रावहवा से ही यह पता जग सकता है कि कहाँ किस फसल की घन्छी उपन हो सकती है। श्रीर न्यवहारिक दृष्टि से श्राबहवा की सबसे श्रधिक विशेषता यह है कि उस पर मनुष्य का श्रधिकार नहीं रह सकता। श्रीर यही श्रवस्थाएँ हैं जो एक फ़सल की सीमा नियत कर देतीं हैं, जिसके भीतर क्रिष-कर्म चल सकता है।

जमीन का उपजाऊपन तथा उसपर मनुष्य का श्रिधकार खेती के काम के जिए भूमि में कुछ रसायनिक श्रीर यत्र संबंधी (mechanical) योग्यता की आवश्यकता है। उसकी यंत्रसंबंधी ( mechanical ) श्रान्तरिक श्रवस्था ऐसी हो कि पौधों की जहें उसमें सरजता पूर्वक प्रवेश कर सकें. श्रीर उसमें स्थिर भाव से मजबूत जमी रह सकें। उसके भोतर से पानी का प्रावागमन प्रधिक स्वतंत्र और शोध न हो जैसे कि रेतीली जमीन में होता है। नहीं तो जितनी बार उसमें से पानी निकलता जावेगा उतनी ही बार उसमें से उसीके साथ-साथ वनस्पति भोजन बहकर निकल जावेगा । पर साथ ही वह इतनी ठोस भी न हो कि पानी उससे से बिल्कुल निकल ही न सके। क्योंकि सिड़ी से से होकर जो सदैव ताजा पानी और उस पानी के साथ साथ हवा छाती रहती है वे दोनों खेती के लिए बहुत श्रावश्यक हैं। वे उन खनिज पदार्थी भीर हवा को वनस्पति भोजन बना देते हैं जो उनके संयोग के बिना बेकार पड़े रहते हैं या कभी-कभी वनस्पति के जिए हानिकारक हो जाते हैं । ताजे पानी श्रीर हवा का सयोग होना एंसा है भानों स्वयं प्रकृति ही उस भूमि की ज़ताई कर रही हो श्रीर बिना किसी दूसरी सहायता के ही वे उस मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं. जिनका कि वे स्वय निर्माख करते हैं. यदि वह ज़मीन लहर के थपे हों से श्रीर मुसलाधार जलधारा से बचकर कहीं बनी रही। पर मिट्टी को इस प्रकार तैयार करने में मनुष्य द्वारा भी बहुत सी कृत्रिम सहायता मिलती है। ज़मीन को जोतकर वह प्रकृति को इस काम में सहायता देता है कि प्रकृति उस मिट्टी को इस योग्य बना दे कि उसमें पौधे उग सकें और उसमें से हवा और पानी सरवता से श्रा-जा सकें। उसका जमीन में खाद ढावने का भी यही उद्देश्य रहता है। क्योंकि खाद डालने से खेत के रसायनिक गुगा बद जाते हैं। उसमें की मिट्टी हलकी हो जाती है और उसमें पौधों की जहें शीघ प्रवेश कर सकती हैं। इससे रेतीली ज़मीन कुछ ठोस श्रीर मज़बूत हो जाती है तथा उसकी श्रान्तरिक श्रीर रसायनिक श्रवस्था भी सुधर जाती है।

रसायनिक दृष्टिकोण से ज़मीन में वे जड़ पदार्थ (inorganic substances) अवश्य होने चाहिएँ जो पौधों के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इसमें तथा मिट्टी के रसायनिक गुणों में थोड़े से परिश्रम से मनुष्य बहुत उन्नति कर सकता है। यथा बंजर ज़मीन में भी कुछ आवश्यक पदार्थ डाल कर उसे उपजाऊ बना सकता है।

इन सव उपायों से ज़मीन का उपजाऊपन मनुष्य के वश में श्रा सकता है। वह उस ज़मीन की प्रकृति के श्रनुसार उसमें इस प्रकार श्रनाज बो सकता है जिसकी फ़सज कट जाने के बाद उसकी दूसरी फ़सज के लिए— जिसे कि वह श्रन बोना चाहता है—वह ज़मीन श्रासानी से तैयार की जा सके। वह श्रपनी ज़मीन मे से बेकार चीज़े निकाज कर था उसमें श्रावश्यक चीज़ें श्रीर श्रच्छी मिट्टी मिजा कर उसकी प्रकृति को सदैन के जिए वहन सकता है।

मनुष्य का भूमि के जलकर्णों पर भी बडा श्रिधकार रहता है। इससे इसका भी विचार कर जेना श्रावश्यक है। इस श्रध्याय मे हम ग्रभी तक जितनी बातें कह चुके हैं उन सब का नाम काश्तकारी या किसानी है।

पौधों की जहों का उनके उत्तर के बाल या रेशेद्वारा भूमि के टुकहों श्रीर उनके चारों तरफ के पानी से सयोग होता है। इन्हीं बालों या रेशोंहारा भूमि के भीतर का पानी श्रीर उनमें के द्वव (Soluble) पदार्थ
श्रीर नमक उन जहों के भीतर पहुँचते हैं। भूमि के भीतर का पानी दौद
दौड़ कर उसी श्रोर जाता है जिधर कि पौधों की बालवाली जहें होती
हैं। जितने श्रधिक परिमाण में उस मिट्टी में पानी होगा उतनी हीं सरबता से उसमें की जहों में पानी पहुँचेगा। ये जहें सदैव श्वास जेती
रहती हैं श्रीर उनके द्वारा कई मिश्रित श्रागिनक (Organic substance) पदार्थों में श्रोपजन (Oxygen) के द्वारा श्रापस में घर्षण होता रहता है। शहुधा यह श्रोपजन (Oxygen) उस पानी में मिला हुआ पाया जाता है जिसे कि जहें पीती हैं और भूमि के भीतर

जिस परिमाण में पानी का हवा से सम्पर्क रहेगा उसी पर इस श्रोषजन (Oxygen) का परिमाण निर्भर रहेगा। इसजिए उस मिट्टी के भीतर बहुत पानी की श्रावश्यकता है। पर बहुत श्रिषक भी न हो; नहीं तो भूमि के भीतर जो हवा है उसमें से श्रोषजन (Oxygen) की मात्रा कम हो जावेगी जिससे पौघों की जहों को सॉस जेने में रुकावट पहेगी। यहाँ तक कि पौधे ख़राब होने जगेंगे। यद्यपि पौधे-पौधे में श्रंतर होता है पर बहुधा पौधों के जिए श्रिषक पानी वाजी मिट्टी की श्रावश्यकता होती है जिससे पानी दौड़-दौड़ कर पौधों की जहों तक पहँच सके।

यह किसानी का एक मुख्य कार्य्य है। यद्यपि यही सर्वों मे मुख्य कारयें नहीं है श्रीर इस कारयें को करने की प्रणाली उस स्थान की श्राब-हवा पर निर्भर रहेगी। कहीं पानी श्रधिक श्रीर कहीं कम बरसता है। भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न उपायों से काम लेना पहता है। किसानी का कोई ख़ास दर्जा नहीं मान लिया जा सकता श्रीर इस बात का हमें अनुभव करना चाहिए। गर्म देशों में श्रभी हाल ही मे खेती के वैज्ञानिक उपायों का आविकार हुआ है, पर हमारे हाथों में जो किताबें आती हैं वे टढे देश के अनुभवों के आधार पर लिखी गई हैं। ये ऐसे देश हैं जहाँ गर्मी कम होती है श्रीर साधारण पानी गिरता है श्रीर यहाँ भाप बनकर बहत कम पानी उह जाया करता है। वहाँ सुख्य सवाल आब-पाशी करने का नहीं परंतु ज़रूरत से ज़्यादा पानी को खींच कर निकाल देने का रहता है। इसके विपरीत भारत के किसी किसी भागों में पानी कम गिरता है श्रीर गर्मी ज़्यादा पहती है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भाष वन अधिक परिमाण में उड़ जाता है। इससे यहाँ तो यह सवाज रहता है कि पानी को कैसे इकट्रा करें श्रीर इस थोड़े से पानी से श्रधिक जास कैसे उठावें।

श्रव हम यह विचार करेंगे कि किसानी के सर्व साधारण कार्यं श्रर्थात जुताई से पौधों की बढ़ती में कौन सा खाभ होता है। जुताई के पहले मिट्टी के बहुत से छोटे-मोटे टुकडे होते हैं जो आपस में मिले रहते हैं। इन सब मिट्टी के टुकड़ों में पानी फैला रहता है। यह पानी ऊपर को मिट्टी तक पहुँचता रहता है जिसका संसर्ग हवा से रहता है। ऊपरी सतह का वह पानी सूखने लगता है और नीचे से फिर ऊपर की ओर दूसरा पानी खिंचने लगता है। सूखे वायु-मंडल में नम वायु-मंडल की अपेचा अधिक परिमाण में भाप बनेगी और रात की अपेचा दिन में अधिक भाप बनेगी क्योंकि दिन में वायुमंडल में जलकर्णों का कम परिमाण होता है। पर रात को इसकी चित की कुछ-कुछ पूर्ति होती जावेगी। अंत में वह अवस्था पहुँच जावेगी जब कि यह चित पूरी न हो पावेगी। मिट्टी के पानी की मात्रा बहुत कम हो जावेगी, जमीन की ऊपरी सतह विच्छल सूखी हो जावेगी। और ऊपर-नीचे पानी का संबंध टूट जावेगा। पर जब नीचे की जमीन का वायुमंडल से संबंध टूट जावेगा। पर जब नीचे की जमीन का वायुमंडल से संबंध टूट जावेगा तो फिर उसके अंटर का पानी भाप वन कर नहीं उदेगा। पर ऐसा होते-होते कभी कभी यहाँ तक हो जाता है कि मिट्टी की तीनों तहें सूख जाती हैं और जब तक पीधों की जडें वहुत नीचे न जा सकेंगी तव तक उन्हें पानी न मिल सकेगा।

उत्तर हमने जिस तरीक्षे का वर्णन किया है उसके दो रहस्य हैं। एक तो यह कि जब ज़मीन की उत्तरों सतह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नीचे की सतहों का पानी उत्तर खिंचता श्राता है। दूसरी यह कि ज़मीन की उत्तरी सतह श्रीर नीचे की सतहों के पानी में एक श्रेगीबद्ध सबंध है। जब हम उस श्रेगी को तोड़ देते हैं तो जहाँ तक मिट्टी उथल-पुथल हो जाती है वह सूखी पड़ जाती है तथा फिर नीची सतहों का पानी उस पर चढ़ नहीं पाता। वह श्रेगी इस प्रकार गोइने से टूट जाती है। श्रगर यह गोड़ने का काम ठीक समय में हो गया तो नीची सतहों में काफ़ी पानी बचाया जा सकता है। इस श्रवस्था में यद्यपि उत्तरी सतह सूखी मालूम होगी तो भी उन पौधों को काफ़ी पानी मिल जावेगा जिनकी जहें नीची सतह तक चली जाती हैं, जहाँ पानी रहता है। किसान का, विशेषकर भारत ऐसे देश में जहाँ कि कम वर्षा होती है, यही पहला काम है। यदि यह काम श्रन्छी तरह से श्रीर उचित श्रवस्था में किया गया तो उससे एक बड़ा भारी फ़ायदा होगा। पहले भूमि के जलकण जितने व्यर्थ नष्ट हो जाते थे उतने न हो पार्वेगे। जुताई से पौधों के लिए मोजन श्रवश्य ही तैयार हो जाता है।

जुताई का यह ग्रसर होता है। उसका ग्रसर ग्रीर भी बढ़ सकता है यदि हल से उलटे हए देले बिएकुल बारीक हो जावें। मिट्टी की यह बुकनी उसके लिए एक कम्बल का काम देती है क्योंकि वह वायुमंडल को नीचे के जलयक्त सतहों से मिलने नहीं देती । जब एक बार फ़सल बो दी गई तो फिर हुल का बहुत कम उपयोग किया जाता है। उसे तो तभी काम में जाते हैं जब एक फ़सल के बाद और दूसरी फ़सल के पहले खेत ख़ाली रहता है। तब तो उससे बहुत काम लिए जाते हैं। पहले तो वह ज़मीन को खोद कर उसे ऊँची-नीची कर देता है। जिसमें पानी का बहाव ज़रा सरिकल से हो पर पहले की श्रपेका उसमें कुछ सरलता से पानी प्रवेश कर सकता है। इसके बाद जब बरसात का पानी उस खेत की मिट्टी को मिलाकर एक कर देता है तब हल से वह मिट्टी फिर खोद दी जाती है जिससे मिट्टी बिल्क्क महीन हो जाती है। मिट्टी को महीन करने में पाटा या पटेला चला देने से श्रीर भी सहायता मिलती है। इस क्रिया का काम सिर्फ़ भूमि के जलक्यों पर कब्ज़ा करना ही नहीं है बल्कि जमीन खुत जाने से उसके दुकड़ों का संयोग हवा श्रीर सूर्य्य की रोशनी से ही जाता है जिसके प्रभाव से रसायनिक क्रियायें होती हैं। ज़मीन को कीटाख़ ( bacteria ) के पैदा होने का स्थान भी समम जेना चाहिए। जब ज़मीन में उचित परिमाण में पानी और हवा का श्रावागमन रहता है तो कीटागु (bacteria) उचित रूप से वहाँ पैदा होते हैं। श्रीर ज़मीन के इस हवा श्रीर पानी का जुताई से संबंध रहता है। इससे कीटाग्र ( bacteria ) जगत का ज़मीन की ज़ताई से घनिष्ट सबंध है।

जब फ़सल खड़ी रहती है तो उसमें श्रासानी से हल का उपयोग नहीं किया जा सकता। इससे उस समय में दूसरे श्रीज़ारों से काम लेते हैं। पर दोनों प्रकार के श्रीज़ारों के उपयोग का एक ही उद्देश्य रहता है श्रर्थात् मिट्टी को महीन करना श्रीर पौधों की जहों को पानी पहुँचाना।



#### सातवाँ अध्याय

# हिंदुस्तान की ज़मीनें

पिछुले श्रध्याय में हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि कृषि संबंधी ज़रूरी समस्याओं पर मनुष्य का श्रधिकार कहाँ तक हो सकता है। श्रव हम यह विचार करेंगे कि भारत में किसानों को उन पर श्रधिकार करने में कहाँ तक सफलता मिली है। उस श्रधिकार के परिमाण पर विचार करने से पहले यहाँ की भूमि, परिश्रम श्रीर मूलधन की श्रवस्थाओं का ज्ञान मास कर लेना श्रत्यत श्रावश्यक है।

भारत में मुख्य-मुख्य चार प्रकार की ज़मीने हैं। पहली लाल ज़मीन होती है। दूसरी काली-कपास ज़मीन या रेगर ज़मीन कहलाती है। तीसरी गगवार (alluvial) ज़मीन कहलाती है क्योंकि यह मिट्टी बहती हुई नदी की धारा के साथ आकर किसी स्थान में जम जाती है। और चौथी लैटराइट (laterite) ज़मीन कहलाती है।

चान ज़मीन (crystaline soil) का आगे चलकर जो वर्णन किया जायगा उसे छोड़ विन्ध्या के नीचे सारे प्रायद्वीप में पाई जाती है। यह ज़मीन सारे मद्रास प्रांत में, मैसूर रियासत में और बंबई के द्वियोत्तर में पाई जाती है। यह हैदराबाद के पूर्वी हिस्सों में भी बद चली है तथा मध्यप्रदेश से उडीसा प्रांत, छोटा नागपूर और बंगाल के द्विया तक फैली है। यह बुन्देल खंड और राजपूताने की छुछ रियासतों में पाई जाती है। इसका रंग गाड़ा जाल, भूरा या काला होता है। इस ज़मीन की गहराई और उपजाऊपन भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न होता है। और इसका तस्त्र भी मिन्न भिन्न प्रकार का होता है। आमतीर से यह ज़मीन

ऊँची नगहों मे कम उपजाऊ, कम गहरी, पथरी नी श्रीर हलके जान रंग की होती है। नीचे हिस्सों मे श्रिधक उपजाऊ, गहरी श्रीर गहरे काने रंग की होती है। नहों इस ज़मोन की गहराई काफ़ी होती है वहाँ पर पानी श्रगर काफ़ी परिमाय में मिल जाने तो ख़ूब श्रच्छी फ़सल पैदा हो सकती है। बहुधा ऐसी ज़मीन में नोषजन (Nitrogen) स्फुरिक श्रम्ल (Phosphoric acid) श्रीर श्रूमस (humus) की कमी होती है। पर पोटास (Potash) श्रीर चूना काफ़ी होता है।

काली-कपास की जमीन या रेंगर जमीन दिल्ला की सारी देंची सम भूमि ( Tableland ) मे पाई जाती है। श्रीर मद्रास प्रान्त के बिजारी करनत, कड़ापा, कोयमबटोर श्रीर टिनावेती जित्तों में फैती हुई है। यह ज़मीन लगभग हो लाख वर्गमील में फैली है स्रीर बम्बई प्रान्त के हर एक हिस्सों में. सारे बरार में श्रीर मध्य प्रांत तथा हैदराबाद रियासत के पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है। इन सारी जगहों की ज़मीन एक दूसरी जगह से छापस में छपने गुर्गों छौर उपजाकपन में बहुत ही विभिन्न है। पहाडी के ऊपर श्रीर चढाई में कम उपजाऊ श्रीर कम गहरी है। केवल उन्हीं जगहों में यह ज़मीन साधारण तरह से उपजाऊ है जहाँ जहाँ कि वर्षा खुब श्रव्ही होती है। मैदान श्रीर पहाड़ी के बीच ऊँची-नीची ज़मीन में गहरी श्रीर गहरे काले रंग की ज़मीन पाई जाती है, जिसकी लगातार ऊपर के बहते हुए पानी से लाई हुई मिट्टी से तरक्क़ी होती रहती है। इस श्रेणी की ज़मीन जो कि घाटियों में पाई जाती है, बहुत गहरी श्रीर बहुत उपजाऊ होती है। ज्यादातर नदी की धारा से मिट्टी जाकर जमाई हुई ज़मीन होती है। इस ज़मीन का सबसे श्रद्धा नमूना सरत श्रीर ब्रोच ज़िले में पाया जाता है। मद्रास की रेगर जमीन सारे स्थानों में एक ही साथ लगातार नहीं फैली है।

मद्रास श्रीर दिचया की दोनों जगहों की ज़मीनों में कुळ समान गुख हैं। रेगर ज़मीन बहुत विदया दानेदार श्रीर काळी होती है। इसमें चूना ( Calcium ) श्रीर मगनीसियम कर्बनेत ( Magnesium-carbonate ) काफ़ी परिमाण में होते हैं। यह बहुधा गीली श्रीर चिकनी होती है। एक श्रन्छी मूसलाधार वर्षा के थोडे दिनों बाद ही खेती के लायक़ हो जाती है। गीली ज़मीन सूखने पर सुकड़ जाती है श्रीर उसमें बहुत सी द्रारें पड़ जाती हैं। उसके काले रंग होने का कारण, जो कि पहले उसमें सूमस ( humus ) का मिला होना समका जाता था, श्रसल में उसके कर्णों में लोहे का मिला रहना है।

पानी के बहाव से बही हुई मिट्टी की ज़मीन ( alluvial soils )-भारत में सब से अधिक पाई जाती है और खेती के लिए सब से अधिक कास की है। प्रायद्वीप के दोनों किनारों में यह ज़सीन कम या ज़्यादा चौडाई में पाई जाती है। ज़्यादातर यह ज़मीन गोदावरी, कृष्णा श्रौर कावेरी नदी के महाने में और उसके श्रासपास फैली हुई हैं। इसमें प्रायः नहर की मदद से चावल, गन्ने, श्रादि की उपज होती है। इसमे स्फुरिक अम्ब पोटास ( Phosphoric acid ) नोषजन ( Nitrogen ) व ह्युमस (humus) बहुत कम तथा चूना श्रीर पोटास ( Potash ) काफ़ी परिमाण में पाये जाते हैं । यह ज़मीन ब्रह्मदेश में भी पाई जाती है पर भारत में सिध और गंगा का मैदान ही सबसे बड़ी जगह है जिसमे ऐसी ज़मीन ख़ूब पाई जाती है। यह चेत्र सिंधु नदी के क्छार से लेकर गंगा के कछार तक फैला हम्रा है और इसका चेत्रफल तीन लाख वर्गमील है। इस सिधु-गंगा के मैदान में सिध का कुछ हिस्सा, उत्तर राजपूताना, पंजाब का ज़्यादा हिस्सा, संयुक्त प्रांत, बिहार, वंगाल और श्रासाम का श्राधा भाग श्रा जाता है जिसका चेत्रफल तीन लाख वर्गमील है, जिसकी चौड़ाई पश्चिम में तीन सौ मील से लेकर पूर्व में नव्वे मील तक है । इस ज़मीन की गहराई सोजह सौ फ़ीट से ऋधिक है और ज़्यादातर इसकी मिट्टी हिमाजय से घाती है।

यों तो देखने में उत्तरी मारत की सारी ज़मीन एक दिखलाई पद्ती

है पर श्रसल मे उसकी मिट्टी श्रपनी श्रपनी जगह के श्रनुसार एक दूसरे से भिन्न होती है। कहीं तो कुछ रेतीली, कहीं कुछ दुमट (loamy) श्रीर कहीं कहीं तो ज़मीन बहुत कही होती है। ऐसी बही हुई गंगावार ज़मीन में खेती करने से बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि साधारण पानी से ही उसकी उपज-शक्ति बहुत श्रन्छी हो जाती है, इसमें नोषजन तो कम होता है परंतु पोटाश (Potash) और स्फुरिक श्रम्ल (Phosphoric acid) काफ़ी होते हैं। चूना तो इसमें बेठिकाने होता है। बिहार के तिरहुत ज़िले में तो काफ़ी चूना होता है पर उसी के पड़ोस के गावों के खेतों में बहुत कम होता है।

जेटराइट मिम ( laterite soil ) भारत तथा कुछ दूसरे देशों में एक विशेष प्रकार की ज़मीन होती है। यह ज़मीन मध्यभारत की पहाडी के शिरों पर और उच समभूमि पर और प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। यह श्रासाम तथा ब्रह्मदेश में भी पाई जाती है। यह जमीन चिकनी मिट्टी की एक चट्टान है जिसमें पानी प्रवेश कर सकता है। वह ऐसे देशों में पाई जाती है जो गर्म हों और जहाँ बहुत पानी बरसता हो। इन चट्टानों श्रीर उसकी मिट्टी में खार शैबोत (silicates of alkalies ) बहुत कम होता है। ऐसी ज़मीन जो ऊँची जगहों में पाई जाती है, बहुत पतली श्रौर पथरीली होती है श्रौर उसमें पानी बहुत कम ठहर सकता है। इससे खेती के लिए यह ज़्यादा काम में नहीं श्राती। घाटी में श्रीर नीचे की सतह में जो ज़मीन पाई जाती है वह काले रंग की होती है श्रौर उसमें दुमट (loam) श्रधिक पाई जाती है। इसमें पानी देर तक उहर सकता है श्रीर श्रच्छी खेती हाती है। बहुधा इन ज़मीनों में पोटाश ( Potash ) स्फ़ुरिक श्रम्ब ( phosphoric acid ) श्रीर चुना बहुत कम होता है। पर खुमस (humus) भारत की किसी दूसरी ज़मीन की श्रपेत्रा इसमें सब से श्रधिक होता है। इस ज़मीन में तेजाब ज्यादा होता है। खाद के उपयोग करने के सिवा इस जमीन

को श्रधिक उपनाक बनाने के लिए इसके तेज़ाब को कम करना बहुत ज़रूरी है।

इन चारों प्रकार की ज़मीनों में से, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, प्रत्येक में तीन प्रकार की मिट्टी होती है—पहली चिकनी मिट्टी, दूसरी मिट्ट्यार थ्रीर तीसरी बलुई मिट्टी। प्रत्येक ज़मीन में श्रनेकों परमाण्ड होते हैं। भिन्न भिन्न ज़मीनों में इन परमाण्ड शों का श्राकार भिन्न भिन्न होता है। ज़मीन का चिकनो, बलुई श्रादि मिट्टियों में विभाजित होना इन्हीं परमाण्ड शों के श्राकार पर निर्भर है। जिस ज़मीन मे परमाण्ड का श्राकार बहुत छोटा होता है, परमाण्ड एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, श्रीर इनमें से किसी भी दो परमाण्ड शों के बीच में बहुत कम स्थान होता है, तो ऐसी ज़मीन को चिकनो मिट्टी कहते हैं। श्र इन ज़मीनों में पानी बहुत सुश्किल से प्रवेश करता है श्रीर बहुधा उसके ऊपर हो रह जाता। पर जो कुछ भी पानी इसके भीतर प्रवेश कर जाता है वह देर तक उसके भीतर बना रहता है। ये ज़मीनें श्रधिकतर विहार श्रीर बगाल में पाई जातो हैं। बहुधा इन पर धान श्रीर जूट की खेती श्रच्छी तरह हो सकती है।

जब मिट्टी के प्रमाण काफ़ी बड़े होते हैं और किसी भी दो प्रमा-णुओं के बीच की जगह काफ़ी होती है तो उस मिट्टी को बलुई या रेतीली कहते हैं। उसमें से पानी बड़ी सरलता से पार कर उनके नीचे की मिट्टी में पहुँच जाता है। नतीजा यह होता है कि इस रेतीजी ज़मीन में पानी ष्रधिक देर तक नहीं ठहर सकता। और उसमें बराबर सींचने की ज़रूरत होती है। ऐसी ज़मीन में बहुत कम पैदावार होती है। उसमें बाजरा, ज्वार श्रादि साधारण श्रनाज ही नोये जा सकते हैं। हुमट या मिट्टारी ज़मीन उसे कहते हैं जिसके मिट्टी के प्रमाणु न तो चिकनी मिट्टी के प्र-माणुओं के समान छोटे होते हैं और न बलुई मिट्टी के प्रमाणुओं के बरा-

<sup>\*</sup>चिकनी मिट्टी को संयुक्त प्रात के पूर्वी भाग में चपई कहते हैं।

वर वड़े होते हैं। किसान लोग इस ज़मीन को सब ज़मीनों से श्रच्छी समकते हैं क्योंकि इसमें लगभग हर प्रकार की फ़सल पैदा हो सकती है। गेहूँ, कपास, जौ, गन्ना श्रादि के लिए यह ज़मीन ख़ास तौर से उपयोगी होती है।

श्रर्थशास्त्र के विद्वान जमीन शब्द में ख़ास ज़मीन के सिवा श्रावपाशी. षाबहवा, प्रकाश श्रादि जिनका श्रसर खेती के ऊपर पढ़ता है, इनको भी शामिल करते हैं। इससे श्रव हम भारतवर्ष में खेतों मे पानी मिलने के उपायों का वर्णन करेंगे। हमारे देश में खेतों को पानी के लिए सबसे ज्यादा भरोसा वर्षा का रहता है। वर्षा की ही कमी या श्रधिकता के कारण उपन श्रन्छी या ख़राब होती है। साथ में जो नक्कशा दिया जा रहा है उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पानी बर-सता है, और साथ ही उससे यह भी पता जग जाता है कि नहरों से कहाँ-कहाँ त्रावपाशी होती है। इस नक्रशे से यह साफ्र प्रकट होता है कि इस देश में एक स्थान की वर्षा दूसरे स्थान से बिल्कुल ही दूसरी है। जिस जगह में तीस इंच से श्रधिक पानी गिरता है उसके विषय में यह कहा जा सकता है, यदि वहाँ उचित समयों मे या उचित स्थानों मे पानी गिरा तो फर वहाँ क्रत्रिम उपायों से प्रावपाशी करने की ज़रूरत न होगी। पर जहाँ तीस श्रीर बीस इंच के भीतर पानी गिरता है वहाँ वहाँ कृत्रिम उपायों से प्रावपाशी करके पानी की ज़रूरत पूरी करनी होगी। जहाँ बीस इंच से भी कम पानी गिरता है वहाँ यदि वास्तव में हमें खेती करनी है तो एकदम से कृत्रिम उपायों से श्रावपाशी करनी होगी। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जैसे पश्चिमोत्तर के सुखे स्थान श्रीर बिलोचिस्तान जहाँ वर्षा खाठ श्रीर दस इंच के बीच होती है। यहाँ तो खेती करने के जिए कृत्रिम उपायों का सहारा जेना श्रत्यंत ही श्रावश्यक है। पूर्वी राजपूतामा, मध्यभारत श्रीर दक्खिन ऐसी भी कुछ जगहें हैं जिनमें वर्षा कम होती है श्रीर वहाँ खेती प्रकृति देवी की क्रुपा पर ही निर्मर रहती है। वर्षा की कमी कृत्रिम उपायों द्वारा ही दूर की

जा सकती है। भारत में कृत्रिम उपायों द्वारा श्राबपाशी निम्नजिखित चार उपायों से होती है:—

- (१) सदैव बहती हुई नदी की धारा को बाँध से रोक कर उसके पानी को उस ज़मीन मे ले जाते हैं जहाँ कि श्रावपाशी करनी होती है। इसी सिद्धांत पर उत्तरी भारत की नहरें बनाई गई हैं।
- (२) बिना बॉध बनाये नदी के पानी को नहरों के द्वारा सीधा जे जाकर भी काम निकाजते हैं। ऐसी नहरों में तब तक पानी नहीं आता जब तक उस नदी का पानी बाद के कारण या उत्तरी देश में बर्फ़ के पिघलने के कारण काफ़ी ऊँची सतह तक नहीं आ जाता। इससे ऐसी नहरों को बाद वाली नहर कहते हैं।
- (३) घाटी में बरसात के दिनों में बॉध बनाकर पानी भर खेते है फिर उस पानी को नहरों के द्वारा खेतों में पहुंचाते हैं।
- ( ४ ) परंप या मोट द्वारा कुएँ से पानी निकाल कर श्रावपाशी करते हैं।

श्रागे दिये हुये चित्र से यह पता लग जाता है कि किस-किस प्रांत में कितने कितने रक्षवे को किन किन कृत्रिम उपायों से श्राबपाशी होती है। श्राबपाशी किये गये रक्षवे में से, जो कि १६२४-२६ में क़रीब क़रीब १,७६,००,००० एकड़ था। २,४४,००,००० एकड़ नहरों द्वारा, १,१७,००,००० एकड़ कुँ प् द्वारा, ४८,००,००० एकड़ तालाब द्वारा, श्रीर क़रीब क़रीब १७,०७,००० एकड़ श्रन्य उपायों द्वारा सींचा गया था। इस चित्र में हम यह भी देखते हैं कि १६२४-१६२६ में कुल जितने रक्षवे पर खेती की गई थी जो कि क़रीब २७,४१,००,००० एकड़ के होती थी, उसमें से क़रीब ४,७६,००,००० एकड़ की श्रावपाशी कृत्रिम उपायों से की गई थी। बाक़ी की ज़मीन बिल्कुल वर्षा के भरोसे पड़ी रही। श्रागे दिया हुश्रा चित्र नं० १ केवल ब्रिटिश भारत की दशा बतलाता है। नं० २ में देशी रियासतों की श्रावपाशी की दशा दी है।

## **द्रामीय घ**र्थशास्त्र

| चित्र           | चित्र नं० १ब्रिटिश भारत मे आवपाशी हुई जमीन की तादाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श भारत मे                  | आबपाशी हुई                             | <b>इं जमीन की</b>     | तादाद                                                                  |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>भांत</b>     | नहर-सरकारी<br>से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नहर ग़ैर-<br>सरकारी से     | ताबाब से                               | क्ष<br>क्ष            | दूसरे ज्रिये से                                                        | झाबपाशी का<br>कुस रक्रवा  |
|                 | पुकाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दुक्तव                     | र्क्ष                                  | प्रकृष                | एकह                                                                    | त्कृद                     |
| मद्रास          | 38,38,811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.88 sa                    | २,४४,६८३ ३२,१६४,१७४ १४,६१,२३४ ६,००,४६४ | 383,884               | 5,00°,4°                                                               | ર, થા, દથદ                |
| सस्यक्ष         | 20,50 p. 20 | m<br>m<br>m                | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | 802,50,4              | 3,43,808                                                               | 80,99,83,9                |
| भंगान           | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,46,786                   | 1289'89'8                              | 46.84<br>24           | acs'8s'8                                                               | 22,841,20A                |
| संयुक्त-प्रान्त | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0. | કહ, થ                                  | 86,62,038             | <b>૬૭,૬૯૯ ૪૬,७૨,૦૧૬,૨૪,૧૨</b> ,૧૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦ | ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ |
| पंजाब           | 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302,80,8                   |                                        | રું રહ્યું કે છે. જ જ | 9,93,933                                                               | 3,34,38,243               |
| नबादेश          | व, ३७,०३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,64,488                   | 9,49,842                               | 38,344                | 3,90,462                                                               | ૧૫,૨૯,૧૨૯                 |

|                                          |                 |                  | हिन                        | दुस्तान व                           | गै ज़मी | न                    |                                                                |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ४२,२३,८४                                 | ૧૨,૨૬,૭૭૨       | 8<br>8<br>8<br>8 | ก<br>ก<br>ก                | <b>9</b> 48'89                      | พ<br>กร | *<br>9°<br>*         | २०४,३१,६१म ३म,२७,००२४म,०६,६१म १,१७,२०,२४७ ४६,७६,४६६ १,म२,२१,४६ |
| ३२,५४,३७६                                | *3,55           | 2,38,980         | er'<br>9<br>5<br>8         | :                                   | :       | •                    | है है है ।<br>इस्केट हैं के स्थाप                              |
| m' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3,00,89*        |                  | पर्'भग                     | រ<br>១<br>ស<br>ស                    | •       | 9 6°9 9              | 945,05,08,1                                                    |
| त,७०,६३४ <u>१६,१</u> ४,३६६               | (A)             | 9                | :                          | 8<br>9<br>2<br>2<br>6               | e e e   | ን <sup>አ</sup><br>30 | 4,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00                       |
| 11,60,E24                                | 30,58,089       | 9,00,500         | 29 mg 6 0 6 %              | ;                                   | :       |                      | # 1,2 6,00 x                                                   |
| 6,62,030                                 | (শ্ৰ)           | 0                | ર, લા, ૦ રા                | ,                                   | A, & nn | ય ું તકુ             | २०४,३१,६१<br>२०४,३१,६१                                         |
| बिहार-उड़ीसा                             | मध्यप्रदेश-बरार | धासाम            | गश्चिमोत्तर<br>सीमा श्रांत | झजमेर मारवादा<br>मानपुर परगना श्रौर | gri,    | दिख्ली               | कुल मोद                                                        |

( भ ) ग्रेर-सरकारी नहर के भीतर भा गये।

चित्र नं १--देशी रियासतों में आवपाशी हुई जमीन की तादाद

|                      |                        |                    | आबपाश                                    | आवपाशी का कुत्त रक्नबा एकड़             | वा एकड़ में |                    |                    |
|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| रियासते              | खेती का कुल<br>स्क्रवा | सरकारी नहरों<br>से | ग्रं रसरकारी<br>नहरों से                 | तालाव से                                | क्षर<br>स   | दूसरे उपायों<br>से | ख<br>स्थ           |
|                      | egan                   | • c. r.            | प्रकृ                                    | एकड                                     | प्<br>क     | पुक्रह             | पुकड़              |
| हैदरावाद             | २,९म,०७०               | สนาจ               | 3,06,124                                 | *,43,208                                | स, ०व, २१   |                    | हिस्त १००,६६,६२२   |
| मैसूर                | 40,00,000              | 9,20,042           | m,<br>20,<br>20,                         | 36,300                                  | n8,8%       | हरू दें दें दें    | 3,22,249 90,08,285 |
| महौदा                | 30,00,00               | 5 8 5 6 5          | •                                        | 8 8                                     | 9,29,380    | er<br>w            | 3,22,080           |
| ग्वात्तियर           | 000'00'8'              | ;                  | હ્યુ<br>જે.<br>જે.<br>12                 | 25,23                                   | 9,86,420    | 3,422              | 3,00,02            |
| कारमीर               | 33,00,000              | นะ                 | อนล ์จ * *                               | 35<br>35<br>36                          | 889'9       | 9 ta'9 t           | ล,กห,วมูด          |
| मद्रास की<br>रियासते | 0<br>0<br>0<br>m'      | 3,65,840           | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 | 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | २०,३५०      | n,86,220           | T,86,88,88,88,88,8 |

| 902,3      | 1,21,242                              | 22,646 22,843       | 687'88                                   | 62,013               | 9 8 8 8                                  | 119,89,299                                                             |
|------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30<br>m,   | 63,229                                | २२,७५७              | *<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"               | <b>оч</b><br>,       | 34,00%                                   | 18,42,418                                                              |
| क्ष्य के   | ಕ್ಕಿ 2 ಸ್ಕ್ರೀ 3 ಜ                     | કુક્ષ્યું જે કુ     | m,<br>m,                                 | **<br>• **           | क्र सं अ                                 | 30,00,80%                                                              |
| 3,412      | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |                     | ar                                       |                      | , n, | સ્તુલ કૃષ્ણ<br>સ્તુલ કૃષ્ણ                                             |
| eV<br>er   | m<br>m<br>m                           | る。みなったから            | 87<br>9<br>0<br>0                        | A<br>A               | 803°02                                   | 40 30 g g g g g                                                        |
| •          | 944,88                                | 9 6,86,252          | 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8 | 56,23                | الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله     | 35 S. C.                           |
| 000,000,03 | \$4,00,000                            | ar,00,000 96,86,257 | 000,000,8                                | 50,00,000            | 82,00,00                                 | 6,64,00,000 23,02,424 20,06,482 12,2,24,200,00,804 28,42,518 12,43,292 |
| मध्यभारत   | राजपुताना                             | पंजाब एजेंसी        | पंजाब की                                 | रियासत<br>बन्बहें की | ार्यासत<br>संयुक्त ग्रांत की<br>रियासते  | कुल जोह                                                                |

इससे श्रव हमें यह पता लग सकता है कि खेती की सारी ज़मीनों को श्रगर हम प्रकृति के भरोसे बहुत कम रखना चाहते हैं तो हमें श्राब-पाशी करने के कृत्रिम उपायों की ख़ूब उन्नति करनी चाहिये। हिमालय की तराई, तराई के पास के ज़िले, पूर्वीय बंगाल, श्रासाम, विच्य ब्रह्म-देश श्रीर श्ररव समुद्र तथा पश्चिमीय घाट के बीच के किनारों के सिवा जहाँ कि वर्षा श्रधिक होती है श्रीर जहाँ कृत्रिम श्राबपाशी के विना खेती श्रच्छी तरह से हो सकती है, बाक़ी जगहों के लिए श्राबपाशी के कृत्रिम उपायों की उन्नति करने की बड़ी भारी ज़रूत है।

हम जपर जिख चुके हैं कि भारतवर्ष में २७,४१,००,००० एक इ ज़मीन पर खेती होती है। यहाँ पर यह कह देना भी उचित होगा कि ग्रभी करीव २,१४,१८,७१,६२२ एक इ ज़मीन ब्रिटिश भारत में ग्रीर १,६३,०४,३६६ एक इ ज़मीन देशी रियासतों में ऐसी वेकार पड़ी हुई है जिसमें कि खेती हो सकती है। नीचे दिये हुए नक़शे से यह पता जग जाता है कि ग्रमुक मांत में कितनी ज़मीन वेकार पड़ी हुई है ग्रीर जो खेती के जायक है:—

| प्रांत           |             |     | तादाद जमीन एकड़ मे |
|------------------|-------------|-----|--------------------|
| मद्रास           | •           |     | १,२३,४८,६१८        |
| बम्बई            | •••         | ٠.  | ६६,४६,८६८          |
| वंगात            | •••         | ••• | रम,२४,६६२          |
| संयुक्त प्रांत   | •••         | ••• | १,०४,६७,४८१        |
| पंजाव            | •••         | ••• | १,४३,४६,२६४        |
| <b>ब्रह्मदेश</b> | ••6         | ••• | ६,०१,२३,३४२        |
| विहार श्रीर      |             | ••• | ७०,६०,७७२          |
| मध्य प्रदेश      | श्रीर घरार  | ,   | १,४७,२४,४७४        |
| थासाम            | ***         | •   | १,४८,६४,१४३        |
| पश्चिमोत्तर      | : सीमा शांत | ••• | २७,२३,४८२          |

### हिंदुस्तान की ज़मीन

| धजमेर, मेरवाड़ा, श्रीर मानपुर प | स्यना | <b>६,</b> ९९,६०३  |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| क्रुग                           |       | ११,६६०            |
| दिवली .                         | •••   | ६२,३७४            |
| प्रांतों का जोड़                |       | १४,११,७१,६२२      |
| देशी रियासर्ते                  |       | तादाद जमीन एकड़   |
| हैदराबाद                        | •     | १०,४०,४१८         |
| मैस्र                           | •••   | ६,७०,३४६          |
| वड़ौदा                          |       | <b>८,४१,०४</b>    |
| ग्वालियर                        | •••   | २४,४१,७०४         |
| काश्मीर                         | •••   | ७,६६,१७२          |
| मद्रास की रियासतें              |       | न,६६,०८६          |
| मध्यभारत की रियासतें            |       | ११,६८,७४३         |
| राजपूताना                       | •••   | <i>५</i> २,६६,१८६ |
| पंजाब की रियासतें               | •     | ३,३३,६६२          |
| पंजाब एजेंसी रियासर्वे          |       | १८,५४,८४६         |
| वबई की रियासर्ते                | •••   | ४,४३,०६०          |
| संयुक्त प्रांत की रियासर्तें    |       | ३,६२,७६३          |
| देशी रियासतों का जोड़           | •••   | १,६३,०४,३६६       |
| संपूर्ण भारत                    | •••   | १६,८२,७७,०१८      |

भारतवर्ष की १६,८२,००,००० एकड़ से भी श्रधिक ज़मीन के खेती के खायक होते हुये भी बेकार रहने का प्रधान कारण श्रावपाशी के झित्रम उपायों की कभी ही है। इसके सिवाय १७,३४,४१,२२६ एकड़ ज़मीन ( बिटिश भारत में १४,०१,६४,४४४ तथा देशी रियासतों में २,३२, ६४,७८२) वर्तमान काल में खेती के लिये श्रमुप्युक्त है और यह ज़मीन ऐसी हैं कि इसके दोषों को दूर कर देने से यह खेती के जायक हो सकती है। ऐसी ज़मीन का ब्योरा नीचे के चित्र में दिया जाता है।

## खेती के अयोग्य जमीन

| प्र <b>ां</b> त                | एकङ्               | देशी रियासतें                     | एकङ्            |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| मद्रास                         | २,११,१७,१८१        | _                                 | २४,७७,४६२       |
| <b>बं</b> वई                   | १,६७,०१,२०४        | मैस्र                             | ६६,४२,४८८       |
| वंगाल                          | ३,०२,१७,१७६        | वड़ीदा                            | ६,६३,८०३        |
| संयुक्त प्रांत                 | १,००,६३,३०४        | ग्वात्तियर                        | ३३,४६,२२१       |
| पंजाब                          | १,२४,४६,२०७        | काश्मीर                           | १८,६०,२८६       |
| ब्रह्मदेश                      | ४,४४,३०,२६८        | मद्रास की रियासतें                | ६,३३,६२३        |
| विहार उद्दीसा                  | ७७,६२,३३४          | मध्यभारत                          | ११,२४,६२४       |
| मध्यप्रदेश बरार                | १ ४८,१६,३१६        | राजपूताना                         | ३४,२१,४३४       |
| श्रासाम                        | <b>२</b> २,३०,२००  | पंजाब एजेंसी                      | १४,०६,८२१       |
| पश्चिमोत्तर<br>सीमा-प्रांत     | <b>}</b> २६,१११,४७ | पंजाबी रियासतें                   | ३७७,५७          |
| श्रजमेर मेरवाड्<br>मानपुर परगन | T- } =, ₹₹, ₹ ₹ \$ | बंबई की रियासतें                  | १,६०,६१३        |
| कुर्ग<br>दिव् <b>बी</b>        | ३,३४,०४४<br>७१,४४८ | संयुक्त प्रांत }<br>की रिसयातें } | <b>६,२२,७७७</b> |
| जोड़                           | 14,01,88,888       | जोड़                              | २,३२,६४,७८२     |

कुल जोड़ १७,३४,४१,२२६

ऐसी जमीन पाँच प्रकार की होती है। एक तो वह जो कि पानी न होने के कारण खेती के काम नहीं आ सकती। ऐसी जमीन बहुधा राज-प्ताना, पंजाब के दिल्ला-पश्चिम में धौर सिन्ध में पाई जाती है। दूसरी दलदल है जो कि हमेशा पानी से तर होने के कारण खेती के काम में नहीं आ सकती। ऐसी जमीन अधिकतर हिमालय की तराई और ब्रह्मपुत्र के मुहाने में पाई जाती है। तीसरी वह जमीन है जिसे बीहड़ (Ravine land) या खड़ड कहते हैं। यह बहुधा जमुना, चम्बल और सोन के किनारे पर पाई जाती है। चौथी वह रेही ज़मीन है जो कि समुक्त प्रांत व पंजाब में बहुधा पाई जाती है। पाँचवीं वह ज़मीन है जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पाँचवीं वह ज़मीन है जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पाँचवीं वह ज़मीन है जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और जिसमें कोयला, लोहा इत्यादि बहुधा पाये जाते हैं। इन पाँच प्रकार की ज़मीनों में से पहले चार प्रकार की ज़मीनें ऐसी हैं जो खेती के लायक बनाई जा सकती हैं। केवल इनके दोषों को दूर कर देने की ही आवश्यकता है और वे दोष भी ऐसे हैं जो सरलता से दूर किये जा सकते हैं जैसा कि हम आगे चलकर वर्णन करेंगे।

#### श्राठवाँ श्रघ्याय

## खेती में काम करनेवाले

परिश्रम-- लगभग प्रत्येक भारतीय किसान श्रपनी खेती में ख़द व श्रपने बाल बच्चों के द्वारा ही परिश्रम करता है। पर प्रत्येक गाँव में कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो मज़दूर रखकर खेती करते हैं, श्रीर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मौके मौके पर और विशेषकर जब कि शीघ्र ही खेती का काम पूरा कर देना चाहते हैं. मज़दूर रखते हैं भारतीय किसान श्रपने काम में एक हद तक पूरा पूरा निप्रण कहा जा सकता है। वह मेहनती. सच्चा श्रीर देशी कृषिकता में निपुण होता है। पर उसमें नवीनता के अनुकरण करने का साहस व बुद्धि नहीं होती. क्योंकि नवीन उपायों द्वारा किसी को सफलता पाते हुए उसे देखने का मौक्रा नहीं मिला है। परनत लोगों का यह ख़याल कि वह हितकर नवीन उपायों को प्रहरा नहीं करेगा, बिल्क़ल ग़लत है। जहाँ कहीं उसे भली भांति यह बताया गया है कि श्रमुक यंत्र से व श्रमुक उपाय से श्रधिक जाभ हो सकता है वहाँ ही उसने उन नवीन उपायों **और यंत्रों** को स्वीकार कर लिया है। श्रन्य व्यवाहारिक चतुर पुरषों की तरह वह केवल बात करने वालों पर विश्वास नहीं करता। श्रपने प्रराने उपायों व प्रराने हथियारों को छोद देने के पहिले, जिनके उपयोगी होने का उसे श्रच्छी तरह ज्ञान हो गया है श्रीर जिन्हें उसके पिता व पितामह श्रच्छी तरह से चलाते रहे हैं. श्रीर नये उपायों को श्रहण करने के पहले उनकी योग्यता की वह जांच-पहताल कर खेना चाहता है। यह भी श्रसत्य है कि वह श्रवनी गई गुज़री हालत में ही रहना पसंद करता है व उसे सधारना

नहीं चाहता। जब कभी भी उसे अपनी अवस्था सुधारने का अवसर मिला है, उसने उससे लाभ उठाया है। पजाब में किसानों के रहन-सहन से हमारे उपर्युक्त कथन का समर्थन होता है। वहाँ हज़ारों किसान अच्छे बीज व बिद्या औज़ारों इत्यादि से खेती करते हैं और इससे उनकी आर्थिक अवस्था की उन्नित हो गई है। उनके रहन-सहन की प्रथा भी ऊँचे दर्जें की हो गई है। हमारे किसानों में न तो परिश्रम करने की योग्यता की कमी है और न वे किसानों के अच्छे उपायों का अवलम्बन करके अपनी दशा सुधारने से ही मुंह मोडते हैं और न वे ऐसे विरक्त हैं कि संसार में रहते हुये अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े व अच्छे घरों में रहने का इरादा न रखते हों। मारतीय किसान में यदि किसी बात की कमी है तो केवल दो बातों की। पहले तो यह कि वह उन उपायों को जानता नहीं है जिनसे कि अपनी खेती और उसके साथ अपनी दशा को उन्नित करले, और दूसरे यह कि उन उपायों को पाने के लिये उसके पास साधन नहीं हैं।

भारत में साधारण किसानों की संख्या १७,३६,००,००० है जिसमें से ४,३४,००,००० पुरुष श्रीर २,१२,००,००० खियाँ ख़ास खेत में पिश्रम करने वाले हैं। बाक़ी के ६,८४,००,००० उनपर निर्भर रहने वाले हैं। ३,८०,००,००० खेती करने वाले मज़दूर हैं। इनमें से खेतपर ख़ास कर काम करने वाले १,१८,००,००० पुरुष श्रीर १,००,००,००० दित्रयाँ हैं। बाक़ी के १,६२,००,००० इनपर निर्भर रहने वाले हैं। नीचे दिये हुये नक़्शे से यह पता लगता है कि भारत के प्रत्येक प्रान्त व देशी रियासतों में कितने साधारण किसान व कितने ख़ास कर खेत पर काम करने वाले मज़दूर हैं:—

|                  | प्रान्त      |     | साधारण किसान      | ख़ास खेत में मज़-<br>दूरी करनेवाले |
|------------------|--------------|-----|-------------------|------------------------------------|
| श्रनमेर          | ••••         | ,   | 7,18,800          | २०,६३३                             |
| छंडमान, निव      | <b>होबार</b> | ••• | ६,६६⊏             | • • • •                            |
| श्रासाम          | •••          | ••• | <i>44,</i> 78,786 | 1,80,788                           |
| विलोचिस्तान      | •••          | .44 | २,४४,¤६२          | 9,939                              |
| विहार श्रीर      | उड़ीसा       |     | २,१८,२६,४६१       | ४८,१०,३४२                          |
| बम्बई            | •••          |     | न्ह,४१,४७४        | २२,८७,२२०                          |
| <b>ब्रह्मदेश</b> | •••          |     | ६८,२०,४६१         | २०,८१,८०६                          |
| मध्यप्रदेश श्रं  | रि बरार      | ••• | <b>४</b> ६,६७,२७४ | ३६,४५,८६६                          |
| वंगाल            | D##          | ••• | २,६८,४४,८६४       | ४३,६०,०६४                          |
| , दुर्गा         | •••          | ••• | १,१८,४८६          | 12,220                             |
| मद्रास           | •••          | ••• | 1,55,00,024       | द्ध,११ <b>२</b> १                  |
| पश्चिमोत्तरः     | सीमाप्रान्त  | ••• | ७,२६,४७२          | 38,0⊏0                             |
| पंजाब            | •••          | *** | ६६,२३,७६४         | <b>६,३</b> ४,४ <b>८३</b>           |
| संयुक्त प्रान्त  | •••          | •   | २,८६,६३,४१६       | ३१,८७,४१३                          |
|                  |              |     | <u> </u>          |                                    |

| देशी राज्य                   | साधारण किसान      | खास खेत में मज़-<br>दूरी करने वाले |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| मनीपुर ( श्रासाम )           | २,९६,४१३          | <b>१</b> २७                        |
| बिलोचिस्तान के रजवाड़े       | २,३०,०७६          | ७५२                                |
| बढौदा                        | 90,38,290         | २,९४,⊏१४                           |
| बंगाल के रजवाडे              | ६,६७,७१२          | ४म,०म३                             |
| बिहार उड़ीसा के रजवाड़े      | २२,३८,८२०         | <b>द,१३,</b> १द२                   |
| बम्बई के रजवाड़े             | <b>३</b> ४,११,६६६ | £,08,288                           |
| मध्य-भारत एजेंसी             | २८,६३,४३०         | १२,३७,१६०                          |
| मध्यप्रदेश के रजवाड़े        | १३,१३,७३४         | ३,४९,⊏६४                           |
| ग्वाबियर                     | ३७,११,८४२         | २,४६,८८३                           |
| हैदराबाद                     | ३६,०७,३६६         | १७,६३,४२२                          |
| काश्मीर                      | २४,६४,३२६         | २१,०३४                             |
| मद्रास के रजवाड़े            | १६,२८,३२३         | 8,49,489                           |
| मैस्र                        | ४०,०८,२२०         | ४,१६,७६३                           |
| पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के  | •••               |                                    |
| रजवाड़े पंजाब की रियासर्ते . | २६,६४,८४८         | १,६म,४४६                           |
| राजपुताना एजेंसी             | ४३,७६,७४०         | <b>४,३</b> ८,१३८                   |
| सिकिम                        | ७४,६०६            | 308                                |
| संयुक्त प्रान्त की रियासर्ते | 5,86,804          | धन,३६४                             |
| कुल जोड़                     | 30,23,22,083      | ₹,७६,२४,६१७                        |

जब हम एक श्रोर भारत के सारे किसानों को श्रौर दूसरी श्रोर खेती के काम श्राने वाली सारी जमीन को देखते हैं तो एक बहुत ही मार्कें की बात दिखाई पड़ती है। भारत में खेती के काम श्राने वाली जमीन जगभग ३४,२६,००,००० एकड़ है श्रीर १७,३१,००,००० किसान ऐसे हैं जो ख़ुद किसानी करते हैं। वाकी के जगभग ६,००,००० किसान ऐसे हैं जो ख़ुद किसानी करते हैं। वाकी के जगभग ६,००,००,००० ऐसे हैं जो कि उन द,००,००,००० किसानों पर निर्भर रहते हैं। इसका तायर्थ यह होता है कि प्रति किसान पीछे—ऐसे किसान जो ख़ुद किसानी करते हैं—चार एकड़ से कुछ ही ज़्यादा जमीन है। साधारण तौर से एक भारतीय-किसान-कुटुम्ब में उन पर निर्भर रहने वाले भी सम्मिलित हैं। श्रीर यदि इन निर्भर रहने वालों को भी किसानों की संख्या में जोड़ दें तो प्रति किसान पीछे केवल २००३ एकड़ जमीन मालुम होती है। प्रति किसान पीछे केवल २००३ एकड़ जमीन मालुम होती है। प्रति किसान पीछे भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न तादाद में जमीन रहती है जैसा कि नीचे के नक्षशे से मालुम होगा:—

| प्रांत          | प्रति किसान पीछे<br>जमीन एकड़ मे | प्रांत प्रति<br>ज | ा किसान पीछे<br>मीन एकड़ मे |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| श्रासाम         | ą                                | बिहार उद्दीसा     | ર                           |
| बंगाल           | ર                                | बस्बई             | १२                          |
| ब्रहादेश        | Ę                                | मद्रास            | ¥                           |
| मध्यप्रदेश-बरार | म ४                              | पश्चिमोत्तर सीमा  | प्रांत ११                   |
| <b>पंजाब</b>    | 8.5                              | संयुक्त प्रदेश    | २'४                         |

इस नक्ष्यों से हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किसान के पास बहुधा छोटी सी ही जमीन होती है। सारे मज़दूरों की सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग भारतीय किसान नहीं कर पाते। ऐसे चित्रों को देखने से भारतीय किसानों की रारीबी की हाजत सजक पडती है। दो एकड़ ज़मीन पर खेती करने के लिए पूरे साल के ३६१ दिनों में से बहुत ही थोड़े दिनों की दरकार होती है। खेत के जोतने व बोने के दिनों में तो किसान किन परिश्रम करता ही रहता है व फ़सल काटने के दिनों में भी उसे पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पर साल के बाक़ी दिनों में वह बेकार बैठा रहता है। यही उसकी ग़रीबी का कारण है। दूसरे देशों में जहाँ कि प्रति किसान पीछे भारत की श्रपेचा श्रिषक ज़मीन होतो है, वहाँ किसान को क़रीब क़रीब पूरे साल भर तक काम में किसी न किसी तरह लगा ही रहना पडता है। इस प्रकार भारतीय किसान के साल में बहुत से दिन बेकारों में बीत जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास सिवा किसानी के कोई दूसरा रोज़गार भी नहीं है। इसका यही फल होता है कि भारतीय किसानों की बहुत सी श्रमशक्ति नाहक़ ही बर्बाद हो जाती है।

कपर के कथन से हमे यह मालूम हो गया है कि भारतवर्ष मे इल खेती करने वाले कितने हैं और श्रीसतन प्रति किसान के पास खेती के लिए कितनी एकड जमीन है। श्रव हम खेती करने वालों की शारीरिक व मानसिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की खेष्टा करेंगे। १६२६ मे समस्त भारतवर्ष के बाक्टरी श्रव्येकों की एक समा हुई थी। श्रव्याच्य प्रस्तावों के साथ साथ उस सभा मे निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुश्रा था। "इस सभा का यह विश्वास है कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष ऐसी बीमारी से मर जाने वालों की संख्या, जिसको हम रोक सकते हैं, श्रीसतन पवास से साठ लाख तक है। ऐसी बीमारी के कारण प्रत्येक खेती-बारी में काम करने वालों की दो हफ़्ते से लेकर तीन हफ़्ते तक की श्रमशक्ति की हानि प्रति वर्ष होती है। ऐसी बीमारी से प्रत्येक खेती बारी में काम करने वालों की श्रमशक्ति में प्रति वर्ष श्रीसतन बीस फ्रीसदी हास होता है, श्रीर प्रति वर्ष इसी कारण से कमाने-खाने की उम्र में पहुँचने के पहिले प्रवास फ्री सदी बच्चे मर जाते हैं। यदि उनकी भली भाँति देख-रेख की

जावे तो ये =0-१० फ़ी सदी की संख्या मे जी सकते हैं। इस सभा का यह विश्वास है कि ऊपर दिये हुए श्रक श्रतिशयोक्ति नहीं किन्तु यथार्थ श्रंक से कुछ कम भी नहीं हैं।" पर उन्हीं श्रंकों को सत्य मानते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसी बीमारी के कारण भारतवर्ष के सैकडों रूपये वर्बाद हो जाते हैं। इस हानि के सिवाय जाखों मनुष्यों को इससे बहुत कप्ट भी होता है।

हाल की मनुष्य गणना से मालूम होता है कि भारतवर्ष के क्रिषकर्म से जनसाधारण की तन्द्रकस्ती का जो संबध है वह प्रकट ही है। आरत-वर्षं के सभी हिस्सों में विशेषकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा श्रीर सयक्त प्रदेश में हजारों मनुष्य भादों कार के महीने में मलेरिया बुख़ार में यस्त होते हैं। इसका परिग्राम यह होता है कि एक तो हज़ारों की संख्या मे मर जाते हैं श्रीर दसरे हजारों काम करने वालों की ताक़त घट जाती है। श्रीर यही महीने ऐसे हैं जब कि खेतों में काम करने वालों में खब बल होना चाहिये। क्योंकि इन्हीं सहीनों में ख़रीफ फ़सल की कटाई श्रादि श्रीर रवी के लिए खेत की जोताई व बीज की बोवाई होती है। इसके सिवाय हक-वर्म रोग ( hook-worm ) जो कि ज़्यादातर मद्रास मे पाया जाता है श्रौर काला-श्राजार जो कि बंगाल, बिहार, उदीसा श्रौर सयक्त प्रांत के पूर्वी जिलों में बहत फैला हुआ है किसानों की श्रमशक्ति को घटा देता है। रोगों के इस निरंतर श्राक्रमण का परिणाम यह होता है कि मनुष्य की शक्ति चीला हो जाती है और रोजगार के उचित सचालन के त्तिए जितने परिश्रम श्रीर निप्रगाता की श्रावश्यकता है उनसे वह वंचित रह जाते है। यहाँ पर यह कह देना सहज नहीं है कि मनुष्यों के स्वास्थ्य का खेती की उपन शक्ति पर कितना प्रभाव पढ़ता है। पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वास्तव में उसका उस उपजनशक्ति पर बहा श्रसर होता है।

भारतवर्ष में जीवन की श्रम्य परिस्थितियों की तरह इस विषय में भी

दुर्भाग्य का चक चल रहा है। श्रायुर्वेद विशारदों की राय है कि भारत-वर्ष के लोग कम मेहनती होते है क्योंकि उन्हे उचित परिमाण मे भोजन श्रीर वस्त्र नहीं मिलता। जनता को उचित परिमाख में भोजन श्रीर वस्र न मिलने का कारण है यहाँ की खेती का अन्य देशों की अपेचा कम जाभदायक होना श्रीर यहाँ की जुमीन इसजिए कम जाभदायक होती है क्योंकि उस पर उचित परिमाण में परिश्रम नहीं किया जाता, ग्रीर यहाँ की जमीन मे काम करने वाले रोग से पीड़ित होने के कारण दुर्वेल होते हैं । इससे वे ज़रूरत के मुताबिक परिश्रम नहीं कर सकते । खेती की अपेक्षा किसी भी दसरे रोजगार में किसान के लिए शिक्षा व उद्यति-शील विचार रखने की श्रधिक श्रावश्यकता नहीं है। उद्योग-धंधों मे यदि मजद्र अपद है पर अपने धंधे में निपुण है तो, चूँ कि वह एक अनुभवी त्रीर शिक्ति व्यवसायी के श्रादेशानुसार काम करता है, उस उद्योग-धंधे में कुल मिलाकर कोई भारी जुकसान नहीं होता। पर खेती बारी में तो स्वय किसान प्रबधकर्ता, मजदूर व न्यवसायी होता है। उसका काम किसी दूसरे की श्रक्त पर निर्भर नहीं रह सकता। इससे किसान के लिए शिचा की बढी ग्रावश्यकता है। इस दिस्कीया से देखने से प्रामीयों की शिचा प्रश्न बहुत गम्मीर है। सन् १६२१ की मनुष्यगणना के श्रनसार ब्रिटिश भारत में पॉच वर्ष से ऊपर के पुरुषों में पढ़े-िब खे लोग १४ ४ फ्री सदी थे श्रीर पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या, जो पॉच वर्ष से ऊपर थीं. २ फ्री . सदी थीं । सब उम्र के व दोनों वर्ग के शिचित मनुष्यों की संख्या ७।२ फ्री सदीथी। १६२१ ई० के बाद शिचित मनुष्यों की गणना करने में हम केवल इतना श्रीर ध्यान में रख सकते हैं कि इस समय से प्रत्येक प्रांत से शिचा के ऊपर ख़ास ज़ोर दिया गया है। इससे सम्भव है कि शिचितों की संख्या २, ३ फ्री सदी श्रीर बढ़ गई हो। इन श्रकों से यह प्रकट है कि शिचित मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कृषि सबधी जॉच कमेटी ने कहा है कि हिंदुस्तान में प्रामीयों की उन्नति करने में उनका श्रशिचित होना ही एक महानू व भयंकर बाधा है। हिद्रस्तान के उन नव्वे फ्री सदी लोगों के निरक्तर होने के कारण वे किताब में लिखी हुई श्रनेक लामकारी बातों से लाभ नहीं उठा सकते। भारत की ग़रीबी के कारणों का यों तो एक दसरे से सबंध इस प्रकार का है कि एक के कारण इसरा उत्पन्न होता है. इसरे के कारण तीसरा। इसी तरह पहले कारण का भी कोई कारण है। पर यथार्थ में इस ग़रीबी का मुल कारण शिक्षा का श्रभाव ही है। यहाँ शिक्षा का श्रर्थ केवल श्रक्रशान से ही नहीं है। शिक्ता के अंतर्गत वे सभी बातें श्राती हैं जिससे मनुष्य का मनुष्य के विषय में तथा श्रन्य सभी सांसारिक विषयों में साधारण ज्ञान बढता है व उचित रूप से काम करने की योग्यता श्राती है। पर केवल श्रहर-ज्ञान के श्रभाव का प्रभाव बड़ा ख़राव व शोचनीय पड़ता है। एक तो श्रज्ञर-ज्ञान के बिना साधारण ज्ञान बहुत सुश्किल से बढ़ पाता है, इसके सिवाय जनता में श्रचरज्ञान न होने से वे सुधारकों के गभीर, विचारपूर्णं व समधर व्याख्यानों से तथा अन्वेषकों के निरतर परि-श्रम करने पर जो श्रन्वेषण हुए हैं उनसे लाभ नहीं उठा सकते। फिर श्रवरज्ञान के बिना साधारण ज्ञान न बढ़ा पाने से उनके विचार बहुत सक्वित रह जाते हैं व उन्नति की श्राशा या किसी प्रकार की महत्वाकांना तो उनमें ज़रा भी नहीं रह जाती श्रीर उनके विचार तथा रहन-सहन का दर्जा बहुत नीचे रहता है जिससे उनकी श्रमशक्ति बहत घट जाती है क्योंकि विचार श्रीर रहन-सहन के दर्जें से तथा श्रमशक्ति से घना सबंध है।

#### नवाँ अध्याय

## खेती का मूलघन

किसी भी न्यापार में मूलधन दो प्रकार का होता है—पहला स्थायी मूलधन, व दूसरा श्रस्थायी मूलधन। किसान के स्थाई मूल धन उसके खेती के श्रीज़ार, बैल, भैंस, बैलगाडी इत्यादि हैं। उसके श्रस्थायी मूलध्न खाद, बील, मज़दूरों की मज़दूरी—यदि किसान किराये पर मज़दूर रखता है—इत्यादि हैं। स्थाई मूलधन सजीव व निजीव दो भागों में बँटे हुए हैं। सजीव स्थायी मुलध्न उसके बैल व भैंस इत्यादि हैं। निजीव स्थायी मूलधन में हल, हल जोतने का जुश्रा व जोत गाड़ी इत्यादि श्राते हैं। पाटा व पटेला भी निजीव स्थाई मुलधन हैं।

#### खेती के श्रौजार

भारतीय किसान के खेती के श्रौजार बहुत ही मामूली व सस्ते होते हैं। वे लोग बहुधा निम्न-लिखित श्रौज़ार काम में लाते हैं। इल जैसा कि श्रन्यत्र चित्र में दिया गया है यही हल लगभग सारे भारतवर्ष में काम में श्राता है। पर भिन्न-भिन्न स्थानों के हल एक दूसरे से श्राकर व प्रकार में थोडे से ही विभिन्न होते हैं। जहाँ की ज़मीन चिकनी व मिट्यार होती है वहाँ बहुधा मज़बूत व वज़नी हल काम में लाये जाते हैं। जहाँ की ज़मीन रेतीली होती है वहाँ बहुधा हलके हल काम में लाये जाते हैं। हलों की श्रापस की विभिन्नता ख़ासकर उनके लोहों में पाई जाती है जिसे कहीं कहीं फल, फार इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। भारत के किसी किसी हिस्से में, ख़ासकर राजपूताने की रेतीली ज़मीनों में, ऐसे हल काम में लाये

जाते हैं जिनका फल या फार लकड़ी का ही होता है। बहुधा ऐसे हल बीज बोने के ग्रीर क्यारी बनाने के काम में भी जाये जाते हैं।

जुआ भी लकड़ी का बना हुआ होता है, जैसा कि अन्यत्र चित्र में दिया हुआ है। यह वह वस्तु है जो हल चलाते समय व पटेला चलाते समय या कुँप से मोट द्वारा पानी खींचते समय बैल के गले के ऊपर डाल कर उन्हें जोता जाता है। जिस चमड़े की या डोरी की पट्टी से उसे बैल के गले में बाँघते हैं उसे जोत या जोती कहते हैं। बैल को सम्हालने के लिए उनकी नाक से बंधी हुई जो डोरी बैलों के हाँकने वाले के हाथों में होती है उसे रास कहते हैं।

पाटा या पटेला या हेगा खेती का वह सामान है जिसे खेत को जोत जेने के बाद उसकी ज़मीन को बराबर करने श्रीर मिट्टी के ढेलों को बराबर बराबर चारों तरफ़ तोड देने के लिए उसमें बैल जोत कर खेत के चारों तरफ़ चला देते हैं। भारत की खेती या खेतिहारों की सादगी का यह पटेला एक श्रच्छा उदाहरण है। यह पटेला लकड़ी का एक चौडा पट इच्छ सोटा लगभग दस फुट लम्बा टुकड़ा होता है। इस लकड़ी के उत्पर दो खूटे गड़े रहते हैं जिनके सहारे रस्सी बांध कर उनमे बैल को जोत देते है।

चींगा या नाई नाम की वस्तु भी खेती के काम मे श्राती है। यह बहुधा बेंत की बनी हुई एक नली होती है जो हल की मूठ के पास बँधी रहती है। हल तो जमीन से कोंड बनाता जाता है। श्रीर यह नाई उन क्यारियों मे बीज डालती जाती है। नाई के ऊपर का हिस्सा उस कुप्पी की तरह होता है जिसके द्वारा जालटेन में तेल डाला जाता है। इसी कुप्पी के श्राकार वाले नाई के मूंह मे एक श्रादमी बीज छोड़ता जाता है।

पुर वा चरसा चमड़े का एक वडा भारी थैला होता है। इसे कई जगहों में मोट भी कहते है। इसे कुएँ में डाल कर इसके द्वारा पानी निकाका जाता है जो खेतों में जाता है। मोट भी बैज द्वारा खींचे जाते हैं। मोट की रस्ती जो बैज के गले के जुए में बँधी रहती है एक गिरी या गड़ारी के ऊपर से होकर श्राती है।

खुरपी या खुरपा गोड़ने या निराने के काम आता है। हँसिया फ़सल काटने के काम आता है। पंचावरा या कलारी भी एक ऐसा हथि-यार है जो आदमी के हाथ के पंजे की तरह बना रहता है। इसकी उगलियाँ जो कि लकही या लोहे की बनी होती हैं, मुद्दी हुई रहती हैं जो दांय चलाते समय पयाल को बटोरने के काम आता है।

इनके श्रतिरिक्त कुदाल है जो खोदने के काम में श्राता है।

इन सब के सिवाय टोकरियाँ, फावडे, गँडासे वग़ैरह भी कुछ छोटे-मोटे श्रीज़ार होते हैं। यही खेती की सारी सामग्रियाँ हैं।

ये श्रीज़ार भारत में खेती के काम के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। ये श्रत्यत ही साद होते हैं व ऐसी वस्तुओं के बनाये जाते है जो कि लगभग सभी जगहों में सरलता से मिल जाय व हूट-फूट जाने पर सरजता से सुधर जाय। इनमें न तो दाम ही श्रिधक लगते हैं श्रीर न एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही भारी होते हैं। मारत के एक साधारण इल का दाम केवल पाच से दस रुपये तक होता है। जुआ, जोत श्रीर रास में भी पाँच रुपये से श्रिधक नहीं लगते। पाटा या पटेला तो केवल दो ढाई रुपये मे ही आ जाता है। चोंगा या नाई में बहुत लगा तो श्राठ आने। मोट में दस-बीस रुपये से श्रिधक नहीं लगता। मोट की डोरी भी दस-बीस रुपये के भीतर आ जाती है। गिरीं मे एक रुपये से श्रिधक महीं लगता। खुरपी श्राठ श्राना, हैंसिया आठ श्राना, कुदाल दस वारह श्राना, फावड़ा लगभग एक रुपया, पंचावरा एक रुपया—बस यही पहाँ के खेती के श्रीज़ारों के दाम हैं। इस श्रकार साधारणं तौर से भारतीय किसानों के पास निर्जाव स्थायी मुलधन, यदि प्रत्येक किसान के

पास एक ही एक श्रौज़ार हो, तो चालीस श्रौर पैंसठ रुपये के बीच होता है।

खेती के स्थायो मूलधन का दूसरा हिस्सा सजीव स्थायो मूलधन है। एक भारतीय किसान के पास बहुधा एक जोड़ बैल या एक जोड़ भेंसे होते हैं। यदि इनमें से वह श्रधिक रख ले तो यह उसकी मर्ज़ी है। एक ज्वारे से (एक जोड़ बैल से) बहुधा दस से पंद्रह एकड़ ज़मीन पर खेती हो सकती है। एक मामूली वैल चालीस से साठ रुपये मे श्रीर श्रच्छा वैल सी सवा सौ तक मे श्रा सकता है। एक मामूली भैसा पचीस-तीस रुपये मे व एक श्रच्छा भैंसा चालीस-पचास रुपये में श्रा जाता है। किसान लोग इस से श्रधिकतर काम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि भैंसे से काम बैल की श्रपेणा धीरे होता है। ग़रीब किसान ही बहुधा भैसे से खेती करते हैं जिनके पास चार-छ बीधे से श्रधिक ज़मीन नहीं होती। सम्पूर्ण भारत में खेती का छल रक्तवा लगभग ३४,२६,०५,००० एकड़ है व बैल श्रीर भैसों की संख्या क्रमशः ४,१२,७१,००० तथा ६३,०४,००० है। इससे हम यह श्रनुमान कर सकते है कि एक जोड़ बैल या भैसे से लगभग बारह एकड ज़मीन पर खेती होती है।

श्रागे दिये हुए नकशे से यह मालूम हो जाता है कि किस किस प्रान्त में कितने कितने बैज व भैंसे हैं व एक ज्वारे पीछे कहाँ कहाँ कितनी कितनी खेती होती है। (यह रिपोर्ट १६२४-२६ को है)।

श्रागे दिये हुए श्रकों से यह पता लगता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बैलों की (भैंसे सिहत ) फ्री जोड़ पीछे खेती के रक्षवे की ताड़ाद में विचित्र विभिन्नता है। यह विभिन्नता ख़ास कर भिन्न-भिन्न स्थान के भिन्न-भिन्न प्रकार की फ़सल और ज़मीन पर निभैर है। सिचाई के भिन्न-भिन्न उपायों से भी स्थान-स्थान के बैल व भैंसों की फ्री जोड़ी पीछे खेती के रक्षवे मे श्रन्तर हो जाता है। बैलों की ताज़त या उनके शरीर की बनावट से भी हस बात पर श्रसर पड़ता है कि एक जोड़ बैल से कितनी

# ब्रिटिश भारत

|                                     | all the Lands                                                                                                                                         | 71                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| कुज बैज झौर मैसे का स्कवा पुक्र में | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                 | น                       |
| कुल बेल स्रोर मेसे                  |                                                                                                                                                       | 000(69)261%             |
| स्                                  |                                                                                                                                                       | ०००'इइ'६४               |
| भेवा                                |                                                                                                                                                       | क,रूप,३८,०००            |
| खेती का<br>कुल रक्तवा               | u, u                                                                                                              | रस्य,४६,००० ४,४५,३५,००० |
| भ्रांत                              | मद्रास<br>बम्बर्ड<br>बंगाल<br>संयुक्त प्रांत<br>पंजाव<br>ब्राह्मार उद्यीसा<br>मध्यप्रदेश<br>प्रांताम<br>प्रांताम<br>अजमेर मेरवाड़ा<br>कुर्ण<br>दिल्ली | कुल                     |

## ग्रामीय श्रर्थशास्त्रं

रेशो रियासते

| हें द्रायाद<br>मेना<br>मेना         | रक्रवा               | म्ह<br>बहु                                                                                  | य<br>स         | कुल वेल ग्रोर मेसे                             | भात ज्यार पाछ<br>खेती का सक्रवा<br>एकड् में |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                     | 000'89'83'E          | 30,000                                                                                      | 3,3,000        | 34,800                                         | 10<br>30<br>67                              |
|                                     | 83,45,000 ·          | 53,28,000                                                                                   | 17,000         | 18,83,000                                      | w                                           |
| -                                   | \$,000               | 8,01,000                                                                                    | 3,000          | 8,06,000                                       | 3 to 11                                     |
| स्वास्तियर ४१,६१,०००                | 9000                 | ७,ग३,०००                                                                                    | 93,000         | 003,800                                        | 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50    |
| कास्मीर १७,६५,०००                   | 00063                | 4,84,000                                                                                    | 000,08         | 6,24,000                                       | **                                          |
| मद्रास की रियासते । र६,१६,०००       | 3,000                | स्, ७२, ०००                                                                                 | 3,06,000       | 8,64,000                                       | 2 2 2                                       |
| मध्यप्रांत की स्यासतें   ४३,७३,०००  | 0006                 | 8,62,000                                                                                    | 000 88         | 30,30,000                                      | น้                                          |
| राजपुताना ६१,४०,०००                 | 0006                 | 90,98,000                                                                                   | 3,04,000       | 89,20,000                                      | 0                                           |
|                                     | 0006                 | 68,000                                                                                      | 38,000         | 00000                                          | ,                                           |
|                                     | 3,82,000             | 21,000                                                                                      |                | 11,000                                         | 0<br>60<br>67                               |
| बबड़े की स्यासते 🔠 १७,३६,०००        | 3,000                | 64,000                                                                                      | 00088          | 000,80                                         | 34<br>30<br>30                              |
| संयुक्त प्रांत की रिवासते न, १०,००० | 0 0                  | 9,88,000                                                                                    | 76,000         | 78,8,000                                       | *<br>*                                      |
| 11                                  | m,<br>11<br>11<br>12 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 11<br>20<br>00 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | gri                                         |

एकड जमीन जोती जा सकती है। इससे यह समम्मना हमारे जिये कठिन न होगा कि जहाँ की जमीन चिकनी व कड़ी है वहाँ की ख्रेपेका जहाँ ज़मीन रेती जी व फुसफुसी है वहाँ प्रति क्वारे पीछे ख्रिषक खेती हो सकती है।

जिस ज्मीन पर गेहूँ व कपास जैसी फ़सल की खेती होती है जहाँ जुताई और सिचाई की बार-वार ज़रूरत पड़ती है वहाँ बैल की एक जोडी से कम ज़मीन पर ही खेती हो सकती है। ऐसे ही जहाँ सिचाई का काम बैल द्वारा कुँ ए से होता है वहाँ की अपेना जहाँ सिंचाई नहर या तालाव सं होती है वहाँ एक जोड बैल से कुछ अधिक ज़मीन पर खेती हो सकती है। और जहाँ पर मज़ब्त बैल पाये जाते हैं वहाँ पर ऐसे बेलों की एक जोड़ी से अधिक खेती हो सकती है। पर जहाँ पर कमज़ार बैल पाये जाते है वहाँ पति जोड़ पोछे उससे कम ही खेती होगी।

यह श्राम शिकायत है कि भारतवर्ष में ढोरों की हाजत ख़राब होती जा रही है और नैल की श्रन्छी जोड पाने की किनाइयाँ हाल से ही हाने लगी हैं। इसका कुछ कारण तो यह है कि खेनी का काम बढ़ता जा रहा है श्रीर नैलों की साँग भी बढ़ती जा रही है, किन्तु इसका मुख्य कारण तो यह है कि बैलों की काफ़ी चारा नहीं मिलता व नसल भी श्रन्छी नहीं होती। भारत में ऐसे बहुत से श्रन्छी नसल के नैल है जो कि ख़ास श्रन्छ नसल के हैं श्रीर उनकी पैदाइश की श्रीर चारे की ख़ास परवाह की जाने तो श्रव भी यहां श्रन्छ ने लगें। स्युक्त प्रांत में कोसी और पवार जाति के नैल होते हैं। पजाब के हरियाना श्रीर शही-वाल वैल प्रसिद्ध है। सिन्ध में थार-प्रकार श्रीर सिन्धी नाम के नैल होते हैं। मध्यभारत के मालवी, गुजरात के ककरेज, काठियावाड के गिर, मध्यप्रदेश के गावलाव श्रीर मदरास के श्रगोल श्रीर कंगयाग, भारत के प्रसिद्ध नेलों में से हैं जो कि सारे दंश में ज़रा सुप्रवन्ध के साथ फैला। दियं जा सकते हैं।

#### श्रस्थायी मूलधन

जिस श्रस्थायो मुजधन का उपयोग किसान श्रपनी खेती में करता है वह तीन वस्तुश्रों का होता है—खाद, बीज, श्रीर मज़दूर श्रादि को देने के जिये कुछ नक़द रुपये। मारत में ऐसे बहुत कम किसान हैं जो कि श्रपनी ज़रूतर का सारा स्थार्यों मृजधन श्रपने श्राप जगाते हैं। श्रभी तक इस बात की जाँच-पड़ताज करने की कोई कोशिश नहीं की गई है भारत में फ्री सदी कितने किसान श्रपना ही श्रस्थायी मृजधन जगाते हैं पर बहुत से स्थानों के किसानों को देखने से तो यही कहना पड़ता है कि उनकी संख्या बहुत ही कम है। हाँ, खाद के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। श्रिष्ठकतर किसान श्रपनी ही खाद का उपयोग करते हैं।

#### खाद

भारत में कई प्रकार की खादें होती हैं जिनको कि किसान अपनी खेती के काम में लाता है जैसे गाय-भेंस का गोवर, खली, जानवरों की हड्डी, जौनी, इत्यादि। इन सब में गोवर का सब से अधिक उपयोग होता है। दूसरी खादें किसी ख़ास फ़सल के काम आती हैं। गाय, बैल आदि के गोवर जो गौशाला से बाहर निकाल कर या घर के लीपने से बचा हुआ गोवर गाँव के किसी घूर में जमा कर दिया जाता है और वहीं कुछ दिनों के वाद सहकर खाद बन जाता है। हम जोग तो इस कूडे-कर्कट का महत्व समकते नहीं। क्योंकि यह गोवर ख़ासतीर से खाद बनाने की नीयत से तो किसी गड्ढे में प्रवध के साथ रक्खा नहीं जाता। अति दिन गाँव का लगभग प्रत्येक गृहस्थ अपनी गौशाला और घर की सफ़ाई करने के बाद उन सब गोवरों को गाँव के किसी एक जगह में इकट्टा करते जाते हैं। उसी घृर में और भी तरह-तरह के कूडे फेंके जाते हैं जब तक कि वह किसान उस खाद को अपने खेत में नहीं ले जाता। और अत में यह गोवर की बनी हुई खाद हमारी फ़सल को उसके कट जाने तक, भोजन

देती रहती है। किसी एक गाँव से जो गोबर निकलता है वह सबका सब सीधा खाद नहीं बना दिया जाता। साल के श्राठ महीने तक तो बहुधा उसके कंडे बनाकर जला दिये जाते है। केवल चार महीने बरसात के गोबर घूरों में फेके जाते हैं जो कि खाद बन कर खेती के काम श्राते हैं।

आदिमियों की विष्टा भी बड़ी अच्छी खाद होती है पर भारतीय किसान को इससे एकदम नफ़रत हो जाने से उसे एक बहुत ही जाभदायक खाद से वचित रहना पड़ता है। गाँव के लोग अकसर खेतों में ही दिशा कर्म कर आते हैं और वही उस ज़मीन पर फैल कर मिल जाती है। पर चूंकि वह ज़मीन के ऊपर ही रह जाती है इससे उसके खाद का गुण बहुत कुछ उड़ जाता है। इसके सिवाय वह आस-पास की हवा को विगाद कर नुक़सान पहुँचाती है और एक ऐसे अकार के कीडे उत्पन्न करती है जो उन खेतों में नगे पैर चलने वालों के पैर के द्वारा अवेश कर उनको ऑखों तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ एक से अनेक होकर मनुष्य शरीर को बहुत हानि पहुँचाते हैं। इस बीमारी को हुकवर्म ( hook-worm ) नाम से पुकारते हैं।

भारत में खली को खाद के काम मे श्रवश्य जाते हैं पर उससे पूरा-पूरा फायदा नहीं उठाया जाता है। खली का दो प्रकार से दुरुपयोग हो जाता है। एक तो बड़ी भारी तादाद में तिलहन विदेशों को भेज दी जाती है जैसा कि श्रागे दिये हुये श्रंकों से मालूम होगा। १६१०-११ से लेकर १६२४-२४ तक किस किस प्रकार के कितने कितने परिमाण में तेलहन पैदा हुए श्रीर किस किस परिमाण में विदेशों में भेज दिये गये।

इन खंकों के श्रौसत से यह पता लगता है कि १८ फ़ी सदी तेलहन की उपन देश से वाहर भेज दी जातो है श्रौर इससे यहाँ की खेती को कितनी हानि होती है इसका भी श्रमुमान हम लगा सकते हैं। जो कुछ तेलहन देश में बच भी जाती है उसमें से ज़्यादातर होरों को खिला दी

| कुल उपन<br>(टन में) | नियति                                                               | फ्री सदो नियति |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| २,७६,६७,०००         | २१,६८,०००                                                           | <u>।</u><br>-  |
| 3,80,38,000         | २८,४२,०००                                                           | २०             |
| 9,40,83,000         | २८,२४,०००                                                           | १६४            |
| <b>६६,9</b> ४,000   | े ४६,४२,०००<br>!                                                    | ६७             |
| £0,88,000           | 0,08,000                                                            | 33.5           |
|                     | (टन में )<br>२,७६,६७,०००<br>१,४०,१६,०००<br>१,५०,६३,०००<br>६६,१४,००० | ( टन 前 )       |

जाती है और इससे ज़मीन को कोई फायदा नहीं होने पाता क्योंकि ढोरों का वह ख़ती वाला गांवर भी कहा बनाकर जला दिया जाता है।

भारत मे पहिलो मरे हुए जानवरों का या उनके श्रस्थिपंजर को बाहर के खेतों में फेक देते थे जो कुछ काल बाद श्रापही श्राप सह-गजकर मिट्टी में भिला जाते थे। गॉवों मे श्रव भी यही किया जाता है। किन्तु गत तीस वर्षों सं जानवरों की हिंदुख्यों भी विदेशों को भेज दो जाती है जिनसे कि वहाँ तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं व जो वहाँ खाद का भी काम देती हैं। १६२६-२७ मे १,००,००४ टन हिंदुख्यों जिनका मृत्य ६७,७६,००० स्वये था भारत से बाहर भेज दी गई। खली की तरह हिंदुख्यों को भी विदेशों मे भेज देने से भारत के खेतों की उपज को वहा धाटा पहता है।

#### बीज

बीज और फुटकर ख़र्च के रुपयों के लिए किसानों को महाजनों और साहूकारों का आश्रय लेना पडता है। किसानों को हम बहुधा यह कहते सुनते हैं कि ''जैसा बोयेगा वैसा काटेगा'' पर वास्तव में अपने खतों में बीज बोने की किया की श्रोर वे लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं। यह सच है कि किसान यदि धनवान हुआ तो आगामी वर्ष बोने के लिए वह बहुत बदिया बीज रख छोड़ता है। पर ऐसे धनी किसान बहुत कम हैं और बहुतेरे किसान बीज के लिए महाजनों और साहूकारों पर ही निसंद रहते हैं। पारचात्य देश का किसान दो बात तो जरूर करता है। एक तो यह कि जब फसल खड़ी रहती है तो उस फसल के सिवाय जो खुछ दूसरी फसल उस खेत में उगी रहती है वह उसको उखाड़ कर फेक देता है ताकि उसकी फसल के साथ कुछ और न मिजने पाने, और दूसरे यह कि फसल काटने के पहिले उस खेत में उस फसल के अच्छे दानेदार पौधों को धलग काट करके रख लेता है। भारतीय किसान बीज इकट्टे करने में इन बातों पर ध्यान नहीं देते।

बीज के धुनाव की अपेचा भारतीय किसान उसे रखने मे अधिक होशियारी दिखाते हैं। गेहूँ, जी, चना इत्यादि अनाजों के बीज जो कि क्री बीघा तीस सेर से एक मन तक डाजे जाते हैं अकसर, भसेरों में रक्खे जाते हैं। बीज को घुन से बचाने के जिए उसके साथ राख व हींग मिला देते है। ख़ासकर उरद में हींग और उचार में राख मिला कर रखते है। साहूकार या महाजन भी जो कि किसानों को बीज उधार देता है, बीज के नाम से कहीं अनाज अजग नहीं रखता। वह अपने सभी अनाज को एक ही में रखता है। गेहूँ, जी और चना ऐसे अनाजों को वह एक ही खत्ती में भर देता है। उनके पास देरों अनाज होता है, इसी से एक जाति के सभी अनाजों को एक साथ रख देता है। उचार व बाजरा मसेरों

में या कुठीलों में रक्ले जाते हैं। उरद, मूंग, सरसों इत्यादि मटकों मे रक्ले जाते हैं। जमीन में अनाज रखने के लिये एक गढ्ढा खोद दिया जाता है। कभी कभी उसमें ईट व चूना लगाकर उसे पक्का भी बना देते हैं, उसी को खत्ती कहते हैं। खत्ती अगर कच्ची हुई तो भूसा या पयाल उस पर विद्याकर और दीवालों में लगाकर उसमें अनाज रखते हैं। खत्ती उन्हीं जगहों में बनाई जाती है जहां पानी की सतह काफ़ी नीची होती है आरे जहां अधिक पानी नहीं गिरता। इसी से ये खत्तीं, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजपूताना, मध्य भारत, पश्चिमीय संयुक्त मांत और बंबई में पाई जाती हैं। पूर्वी संयुक्त मांत, आसाम, बिहार, बंगाल और बर्मी में खत्ती नहीं बना सकते हैं। खत्ती से लाभ यह होता है कि उसमें देरों अनाज रख दिया जा सकता है। पर उसमें ऐव यह है कि उसमें जानी या हवा जल्दी प्रवेश कर सकती है और बहुधा चूहा भी उसमें जाने के लिये अपनी राह बना लेता है और अनाज को बहुत जुक़सान पहुँचता है।

भसेरा भी एक कच्ची या पक्की कोडरी है जिसकी दिवारों में चारों तरफ़ भूसा जगा रहता है। पक्का भसेरा बढ़े बढ़े महाजनों के यहाँ होता है। साधारण गाँवों में कच्चा भसेरा ही पाया जाता है।

मिट्टी के चार दीवारें कहीं बनाकर तैथ्यार करते हैं। एक कोठी श्राठ-दस फुट के क़रीब कँची या कभी इससे कुछ बड़ी या कभी इससे कुछ छोटी भी होती है। इसके भीतर श्रनाज भर कर ऊपर को मिट्टी से बंद कर देते हैं। श्रनाज जमा करने के इन सब देसी उपायों में मिट्टी के पके हुए मटकों में रखना सब से श्रिधिक प्रचित्तत है। इस प्रकार के श्रनेकानेक उपायों से रखने पर भी धान सुरचित नहीं रहते श्रीर उनमें श्रकसर धुन, सुड़ी या श्रीर तरह के कीड़े जग जाते हैं।

## साहूकार श्रौर महाजन

भारत के प्रत्येक भाग में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका मुख्य

रोज़गार गरीव किसानों को रुग्या या श्रनाल उधार देना है। संयुक्त प्रांत श्रीर पंजाब में ऐसे लोगों को साहकार, पूर्वी संयुक्त प्रात श्रीर विहार में महाजन, और मध्य प्रदेश में धनी वहते हैं। इसी प्रकार मिन्न भिन्न प्रांतीं में उनको भिन्न भिन्न नान से पुकारते हैं। साहुकारी प्रया के अनुसार साहकार और किसान का प्रत्पर एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तस्य व एक दूसरे पर कुछ कुछ अधिकार भी होता है। साहूकार का कर्तन्य किसानीं को ज़रुरत के श्रवसार उपन के काम के लिये या साधारण काम के लिये रुपये या अनाज उधार देना है। श्रीर किसान के रूपर उसका यह हक होता है कि जब तक उसका ऋण न दिया जावे तब तक के लिए वह किसान की फ़सल पर क़ब्ज़ा कर सकता है। किसान का कर्तव्य यह है कि वह अपने साहकार से ही लेन-देन करे. दूसरे से नहीं और वर्सीदार का लगान चुका देने के बाद अपने महाजन का सारा चुकता कर दे, तब फिर वृत्तरे काम के लिये अपनी फ़सल पर हाय लगावे । किसान का साहुकार के ऊपर यह हुक भी है कि वह अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने साहकार से रुपये या श्रनाज उधार के लें। हम ऊपर वह चुके हैं कि साहकार दो प्रकार से उचार दे सकता है-रुपये या श्रनाज तथा श्रन्य वस्तुएँ । जब साहकार अनाज उधार देता है तो फिर फ़सल के बाद अपने अनाज के साय उस परिमाण का श्राघा या चौथाई श्रनाज व्याज के रूप में उस किसान से और ले लेता है। और जब रुपये उघार देता है तो स्थान स्थान पर मिन्न भिन्न दर से वह ब्याज भी हो होता है अथवा अपने सह ·श्रीर उसने व्यान के पैसं से वह उस किसान की फ़सल ख़रीद लेता है। जब उसने फ़सल को ख़रीदा तो बाज़ार भाव से फ़ी रूपया पीछे सेर श्राधा सर श्रिषक लंता है। क्याब का दुर बहुधा एक महीने के लिये दो रुपये सैक्डा होता है।

साहुकार और किसान का हिसान साल में दो दफ्ने होता है। एक तो ख़रीक़ की फ़सल के बाद दिवाली के श्रास-पास, नूसरा रबी के फ़सल के बाद जेठ के दशहरे के श्रास-पास साहूकार हिसाब करते समय कुछ श्रीर किसानों के सामने श्रपने किसान को पिछले छ महीने का सारा लेन देन दिन श्रीर तारीख़ के श्रनुसार सुनाता है फिर उससे क़बूल कराकर बाक्नी का हिसाब चुकता करा लेता है। श्रगर चुकता करने से कुछ लेन-देन बच रहा तो फिर श्रगले छ महीने के लिये नये खाते में डाल देता है।

ऊपर कहे हुये अनुसार की साहूकारी जगभग सारे भारतवर्ष में चलती ही है। पर उपल के दाम के बढ़ जाने के कारण आजकल इस प्रथा में छुछ हेर-फेर व व्यभिचार होने लगा है। एक बात बहुधा यह देखने में श्राती है कि साहूकार जब अनाज उधार देता है तो खाते में किसान के नाम अनाज न जिखकर, बाज़ार भाव से उस अनाज का फ्री रुपया सेर आध सेर कम दाम लगाकर रुपया ही खितया जेता है, श्रीर फिर उस रुपये पर प्रतिमास दो रुपया सैकड़ा के हिसाब से ब्याज भी लगाता है। फिर मृत्वधन श्रीर सूद को मिलाकर फ्रसज के बाद बाज़ार भाव से फ्री रुपया सेर आध सेर अधिक लगाकर किसान की फ्रसज को खरीद लेता है। यह व्यभिचार प्राने साहूकारों में नहीं पाया जाता है। यह तो नये साहूकार ही करते हैं। सब साहूकारों में यह एक बात बराबर पाई जाती है कि जो साहूकार अनाज वापस लेता है उसमें की अच्छी-श्रव्छी चीज़ों बाज़ार में जाकर बेंच श्राता है श्रीर मामूली चीज़ों को फिर किसानों को उधार में दे देता है।

कभी कभी छोटे-छोटे व नये-नये साहूकारों में एक श्रीर बात भी पाई बाती है कि उनके पास तीलने के तीन-तीन बाट होते हैं। हस्के बाट से तीलकर वह किसानों को देता है श्रीर भारी बाट से तील कर उनसे लेता है, पर जब कोई सरकारी श्रक्तसर जॉच के लिये श्रा गया तो फिर उन दोनों को छिपा कर श्रसली बाट दिखला देता है।



### दसवाँ ऋध्याय

# हिन्दुस्तान में खेती की कियायें

भारत में कृषि-वर्ष को फ़सली साल कहते हैं। वह कुंग्रार बदी एक से ग्रारंभ होकर बारह महीने के बाद भादों सुदी ग्रमावस को ख़तम होता है। बहुत से स्थानों में एक साल में दो फ़सलों होती हैं, एक ख़रीफ़ ग्रौर दूसरी रबी। ख़रीफ़ जेठ से लेकर कातिक तक ग्रौर रबी कातिक से लेकर बैसाल तक चलता है। ख़रीफ़ में निम्नलिखित चीज़ें बोई जाती हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, उरद, मूंग, रमास या बोड़ा, ग्ररहर, ग्रंडी, तिल, सन, धान, इत्यादि। रबी में गेहूं, जब, चना, मटर, सरसों, श्रलसी, इत्यादि।

भारत में वर्षा ऋतु से कृषिकर्म आरंभ हो जाते हैं। इसके पहिले किसान अपने खेतों में खाद डाल कर उन्हें तैयार रखता है। यह काम वर्षा आरंभ होने के लगभग दस या पंद्रह दिन पहले हो जाता है। बहुधा भारत के किसी-किसी हिस्से में जून के आरंभ में ही वर्षा का आरंभ हो जाता है विकसी किसी स्थान में इससे कुछ देर बाद आरभ होता है। खाद डालने का कोई ख़ास मार्के का ढंग नहीं होता। धूर से किसान उन्हें उठाकर अपने खेतों में कुछ समान समान दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में रख देता है। एक बार दो-तीन दिन तक अच्छी वर्षा हो जाने के बाद जब खेत में ओट आ जाती है तब वह खेत जोत दिया जाता है। किर खाद को फावडे से खेत में फैला देते हैं। किर एक बार हल चलाने के बाद उस पर पाटा चला देते हैं जिससे सब ढेले फूट फूट कर चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाते हैं। जिस खेत में फसला बोई जाती है उसमें

वैसे ही बीज बोने के पहले जुताई की श्रावश्यकता होती है। मक्का श्रौर ज्वार के खेत श्रन्सर दो बार जोते जाते हैं। बाजरे के जिये एक बार के हल चलने से काम निकल जाता है। कपास के खेत में बीज बोने के पहले तीन-चार बार हल चलाया जाता है। रबी के वे खेत जिनमे गेहूं, जौ, सरसों, इत्यादि बोना होता है, ज़्यादातर ख़रीफ़ की फ़सल बोने के बाद एक दो दफ़ा जोत कर छोड़ दिये जाते हैं जिससे उनमें ख़ूब पानी भरे, श्रौर कुश्रार कातिक में फिर दो तीन दफ़ा जोत कर श्रौर पाठा देकर बोये जाते हैं। बार बार जोतने व पाटा चलाने से वह मिट्टी एक रस वाली होकर बीज को ग्रहण करने व उससे पौधा उत्यक्त करने के लायक हो जाती है।

इस प्रकार खेतों में खाद डाजना खेती की पहिली विधि हुई । दूसरी विधि खेतों की जुताई करना है । जुताई के चित्र श्रन्यत्र दिए गए हैं ।

श्रव तीसरी विधि उसमें बीज बोना है। बीज दो प्रकार से बोये जाते हैं। एक तो खेत को जोत कर बोजों को चारों तरफ़ हाथ से बखेर देते हैं। इसे हम छिटका या बखेरू विधि कह सकते हैं। दूसरी विधि क्यारू कही जा सकती है। खेतों को बीज बोने के पहले जोत लेते हैं पर बीज बोने के समय फिर से उस पर हल चलाते जाते हैं श्रीर साथ ही साथ छू डों (नाई) के ज़रिये जो कि हल की मूठ के पीछे बंधी रहती है उसी हल हारा बनाई हुई क्यारियों में बीज छोड़ते जाते हैं। इन विधियों के चित्र श्रन्यत्र मिर्जों।

ख़रीफ़ में मक्का, ज्वार, श्रीर कपास के बीज की छूं ही बना कर बोते हैं। बाजरा, उरद श्रीर मूंग के बीज को बखेर कर बोते हैं। जब ज्वार को चारे के लिए बोते हैं तो उसके बीज बखेरू विधि से बोये जाते हैं। रबी में चना, मटर श्रीर जई बखेर कर बोते हैं। बाक़ी के श्रनाज छूं डी द्वारा बोये जाते हैं।

खेती मे चौथा काम सिंचाई का होता है। हम जैसा कह जुके हैं, भारत में सिचाई के कई ज़रिये हैं। पर सिचाई का चाहे जो ज़रिया हो दो प्रकार का हो सकता है। या तो सिंचाई बहते हुए पानी से हो सकती है या नीचे के पानी को ऊपर उठा कर। बहते हुए पानी से सिंचाई, या बहती हुई नदी या नहर या 'तालाब से जो कि खेतों से ऊंचे स्थान में हाँ एक धारा काट कर व उसे खेतों में पहुँचा कर की जाती है।

नीचे से पानी को ऊपर उठा कर उन्हीं स्थानों में सिचाई की जा सकती है जहाँ पानी या तो कुएँ से या ऐसी नदी या नाले से निकाला जाता हो जिसकी सतह खेतों से नीचा हो। इनमें से प्रत्येक प्रकार का सिंचाई दो प्रकार की होती है। एक तो वह जहाँ खेत मे पानी काट कर उसमें लबालव भर दिया जावे, श्रीर दूसरे वह जहाँ पानी बरहा (नाली) बनाकर खेत में ले जाया जावे, फिर एक क्यारी से दूसरी क्यारी में भर दिया जा सके। पहले प्रकार का उपाय बहुधा उन स्थानों में काम में लाया जाता है जहाँ सिंचाई श्रकसर नहरों द्वारा होती है। दूसरे प्रकार के उपाय उन स्थानों में काम में लायो जाता है जहाँ सिंचाई श्रकसर नहरों द्वारा होती है। दूसरे प्रकार के उपाय उन स्थानों में काम में लाये जाते हैं जहाँ सिंचाई तालाब, कुएँ श्रादि से भिन्न भिन्न उपायों से पानी उठाकर की जाती है।

यदि वर्षा सब समयों में यथाविधि हो तो ख़रीफ़ में भारत के उन स्थानों में, जहाँ कि प्रति वर्ष ३० इच से अधिक पानी गिरता है आब-पाशी की ज़रूरत न होगी। जो फ़सजें रबी में बोई जाती हैं उन्हे हो तीन बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। इससे सिंचाई केवल रबी फ़सल की बढ़ती के लिये आवश्यक है। ख़रीफ़ में सिंचाई की तभी ज़रूरत होती है जब समय बिलकुल स्ख़ा रह जाता है। कभी कभी यह भी होता है कि वर्षा वरसात के आरंभ में ,ख़्ब होती है फिर एकदम बंद हो जाती है। ऐसी हालत में भी ख़रीफ़ में सिंचाई की ज़ररूत पड़ती है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात के आरंभ व अंत में अच्छी वर्षा होती है पर वीच में स्खा रहता है। ऐसी अवस्था में भी खरीफ़ में एक दो बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। श्रन्यथा ख़रीफ़ के लिये सिचाई की बहुत ज़रूरी नहीं है।

खेती की पाँचवीं विधि निराई श्रीर गोड़ाई होती है। इसके चित्र भी श्रम्यत्र देखिए।

पाश्चात्य देशों में निराई व गुडाई ये दो भिन्न भिन्न काम होते हैं व दो भिन्न भिन्न श्रीजारों द्वारा किये जाते हैं। किन्तु भारत में दोनों काम एक साथ ख़रपी जैसे साधारण वस्तु से किये जाते हैं। इस विधि से मिटी इधर-उधर होकर पौधों की जड़ों के चारों तरफ़ ठीक हो जाती है व बेकार पौधे उत्ताह कर फेंक दिये जाते हैं। पौधों के चार या पाँच इच जमीन के ऊपर निकल श्राने पर पहली गड़ाई की जाती है। खरीफ़ के के प्रत्येक दस-पंद्रह दिन के बाद निराई करनी पडती है क्योंकि पानी तो बरसात भर गिरता ही रहता है श्रीर जंगली घास-पात बार वार पैता होते रहते हैं, बार बार निराई किये वगैर नहीं बनता। रबी मे गोडने श्रौर निराने का काम प्रत्येक सिंचाई के चार-पांच दिन बाद ही किया जाता है। निराई का काम बहुधा खियाँ करती हैं। खेती का छठवाँ काम फसल का काटना होता है. ख़रीफ़ की खगभग सब फ़सलें कातिक में पक कर तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले सक्का तैयार होती है जो कि भारों में कट जाती है। कपास श्रगहन श्रीर वूस में तैयार हो जाती है। श्ररहर श्रीर श्रंडी रवी के फ़सल के साथ वैसाख में काटी जाती है। रबी की सब फ़सर्ले बैसाख के श्राखिर तक कट जाती हैं। घान के दो प्रकार होते है. श्रीस या धान, श्रीर श्रमा या जब्हन । श्रीस तो कुत्रार में कट जाता है श्रीर श्रमा श्रगहन में कटता है। फ़सल काटने में श्रकसर हँसिया ही काम में जाया जाता है। पुरुष काटते जाते हैं श्रीर खियाँ उनके गट्टे बाँधती जाती हैं।

कृषि-कर्म की सातवीं विधि गहना या दैंवाई है। फ्रसब को काट स्नेने के बाद उसे खिखहान में से जाते हैं। वहाँ वह गहने दायने के पहले सुखने के जिये फैजा ही जाती है। खिलहान एक खुली हुई जगह का छोटा या बड़ा श्रहाता होता है। फ्रसब सुख जाने के बाद गोज फैजा दी जाती है। उसके बीच एक खूँटा गाड़ कर उसमें एक जंबी होरी बाँध देते हैं। उस होरी में आठ दस बैंज एक साथ बाँधकर उस खूँटे के चारों ओर बार बार चलाते हैं। इसे दायँ चलाना कहते हैं। इससे दाने और प्याज अगल हो जाते हैं। दायँ चलाते समय दो या दो से अधिक बैंज और दो मज़दूर काम में लाये जाते हैं। एक आदमी तो बैंजों को हाँकता रहता है व दूसरा पचाँगुरा से यहाँ पड़ी हुई फसल को उलटता रहता है ताकि सभी पर दायँ चल जावे। इसका भी चित्र अन्यत्र मिलेगा।

कृषि कर्म की आठवीं व श्रंतिम विधि परतवाई, श्रोसाई या उडाई को होती है। दायँ चलाने के बाद निकले हुए श्रनाज को एक श्रादमी सूप या डिलया में ज़मीन से अपने सिर की ऊँचाई तक ऊपर उठाकर उस सूप को हिलाता जाता है जिससे दाने तो उसके पास ही गिर जाते हैं व मूसा दूर उड़कर दानों से श्रलग जा गिरता है। दूसरा श्रादमी उसे डिलया भर भर कर उड़ाने के लिये देता जाता है जैसा कि श्रन्यत्र चित्र में दिया गया है। श्रगर हवा काफ़ी न चलती हो तो इसके लिये चार श्रादमी लगते हैं। दो तो ऊपर लिखे श्रनुसार काम करते जाते हैं व श्रन्य दो श्रादमी कपड़े बग़ैरह से सकोरे देकर हवा करते जाते हैं।

दायँ चलाने श्रीर पदतवाई या श्रोसावन के चित्र देखिए ।

#### ग्यारहवाँ ऋध्याय

## हिंदुस्तान में खेती पर प्रकृति का वश

श्रव तक हमने यह बताने की चेष्टा की है कि खेती कामुख्य उद्देश्य यह है कि एक प्रकार के पौधों को एक स्थान में एकन्नित करके उनके जीवन के लिये वे सब सामान या ज़रिये पैदा कर दिये जॉय जिनसे कि उनकी उपज व बढ़ती श्रव्ही तरह से हो। साथ ही हमने यह भी दिखाने की चेष्टा की है कि भारतीय किसान किन किन श्रीज़ारों श्रीर किन किन विधियों को श्रपनी फ़सल की प्राकृतिक श्रवस्थाश्रों के श्रनुसार काम से लाते है। श्रव इस श्रध्याय में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय किसान जिन श्रीज़ारों व जिन विधियों को काम में लाते हैं वे खेती की ज़रूरतों को पूरा करने में कहाँ तक सफल होते है।

इस सबंध में हम सबसे पहले जोताई में जो श्रीज़ार श्रीर जो विधियाँ काम में जाई जाती हैं उनकी जॉच करेंगे। जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, जोताई का उद्देश्य मिट्टी की श्रान्तरिक श्रवस्था को उसमें बोई जाने वाली फ़सल के श्रनुसार बना देना है। यदि हम ज्यवहार में यह देखे कि किसान फ़सल फ़सल के श्रनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से जोतता है तो हम भली भॉति यह कह सकते हैं कि उसे यह भी मालूम है कि भिन्न-भिन्न फ़सल के लिए उसकी ज़मीन की श्रवस्था कैसे कैसे बदलानी चाहिए। इस प्रकार हम ज्यवहार में यह देखते हैं कि जिन पौधों की जहें मज़बूत होती हैं श्रीर जो श्रधिकतर (जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि) खरीफ़ की फ़सल में बोये जाते हैं जब पानी काफ़ी गिरता है तो किसान उन खेतों को केवल एक दो बार ही जोतता है श्रीर श्रधिक गहरा जोतने

की कोशिश नहीं करता। पर कपास जैसे पौधों के लिये जो ख़रीफ़ की फसल में बोये जाते हैं वह तीन-चार बार जोतता है, बहुत गहराई तक जोतता है और देलों को फोड़ देने के लिए होशियारी से पाटा या कोपट चलाता है, और मिट्टी को महीन बना देने के लिए हर तरह से कोशिश करता है, जिससे उसमें कपास की जहें मज़बूती से पकड ली जानें, पर साथ ही बरसात में उस ज़मीन में काफ़ी पानी बिध जाने, जो बरसात ख़तम होने पर भी उसमें क़ायम रहे थ्रोर जो सूखे दिनों में पौधों के काम आने।

रबी की फ़सल में पौधे श्रिष्ठकतर ऐसे बोए जाते हैं जिनकी जहें बारीक होती हैं, जैसे गेहूं, जौ श्रादि की जहें। जब ये फ़सलें बोई जाती हैं तब किसान बार बार जोताई करता है। वह गहराई तक जोताई करता है तथा बार बार पाटा या पटेला उस पर चलाता है, ताकि मिट्टी बहुत महीन हो जावे, उसमें पौधों की जहें मज़बूती से एकड़ लें, व उस मिट्टी में पानी ख़ूब बिंध सके। पर जब उस खेत में चना जैसी साधारण फ़सल को बोता है तो वह उसमें श्रिष्ठक जोताई नहीं करता श्रीर न पाटा पटेला चला कर उस खेत की मिट्टी को महीन करने की ही परवाह करता है।

हम देखते हैं कि भारतीय किसान बीज बोने के समय भी फ़सल फ़सल की प्रकृति के श्रनुसार, व जिन भिन्न भिन्न उद्देश्यों से वह उन पौथों को बोता है उसके श्रनुसार बीज बोने के भिन्न भिन्न उपायों को काम में जाता है। इस प्रकार जो पौधे चारे के लिए बोये जाते हैं, जैसे ख़्रीफ़ में चरी, श्रौर रबी में जई, उनके बीजों को वह बखेर कर बोता है। पर जब मक्का, ज्वार, गेंहू श्रादि फ़सलों को बोता है तो बडे ध्यान से वरावर दूरी पर, वरावर वरावर खुदी हुई कूड़ों में, नाई द्वारा बोता है। श्रौर जब वह चना तथा मटर जैसे पौधों को बोता है, जो कपास या गेहूं की तरह नाजुक नहीं होते, तो उनके बीजों को भी वह बखेर कर बोता है। पर जब चना या मटर को गेहूँ जौ श्रादि सुख्य फ़सत के साथ बोता है तब तो उन्हें भी कुड़ों में नाई द्वारा बोता है।

हमारे कथन का, कि भारतीय किसान अपने खेत की व अपनी फसल की अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न श्रौज़ारों व भिन्न भिन्न उपायों को काम में लाता है, यहाँ की सिंचाई की प्रथाओं से भी बहुत कुछ समर्थन होता है। जिन स्थानों में नहरें हैं व जहाँ काफ़ी पानी मिल जाता है वहाँ के खेतों मे वह एकदम से पानी भर देता है। इसी सिद्धांत के अनुसार किसान अपने खेतों में बरसात के दिनों में क्यारियाँ बनाने की परवाह नहीं करता; पर रबी में, ख़ास कर उन स्थानों में जहाँ कि पानी कुएँ व तालाबों से जिया जाता है, क्यारी की प्रथा बहुत प्रचलित है।

इसी प्रकार पानी को ऊपर उठाने के उपायों में स्थान स्थान के अनुसार श्रंतर होता है। जिस स्थान में श्रिधिकतर कुएँ से पानी जिया जाता है वहाँ जहाँ कुएँ गहरे होते हैं पानी ऊपर उठाने का सब से साधारण तरीक़ा पुर चक्षा कर पानी निकालने का है। जहाँ कुएँ कम गहरे होते हैं वहाँ हैं कली से पानी निकालते हैं। यही नहीं, साथ में हम यह भी देखते हैं कि जिन स्थानों ऐसे पोखर या तालाब से पानी जेना होता है जो खेतों की सतह से नीचे हों, वहाँ कलचा या दुगला प्रथा से पानी ऊपर उठा कर सिंचाई करते है। खेतों की सिंचाई मे भी इन्हों प्रथाओं से काम जेते हैं। जहाँ कहीं किसान को सरजतापूर्वक नदी या नहर से पानी मिळ जाता है, वहाँ वह बढ़ी जापरवाही से पानी जेता जाता है, श्रौर श्रपने खेतों को उससे मनमाना भर जेता है। पर जिन स्थानों में वह कुएँ या तालाब से पानी निकाजता है वहाँ बढ़ी सावधानी रखता है। ऐसी श्रवस्था में वह खेतों में छोटी छोटी क्यारियाँ बना जेता है। तब तो खेत से वह सनमाना पानी नहीं भरता। ज़रूरत के श्रनुसार एक क्यारी के बाद दूसरी क्यारी में पानी जेता जाता है। निराई श्रौर गोकाई

साथ ही की जाती है, जैसा कि हम इसके पहले कह चुके हैं। अब हम यही बताना चाहते हैं कि फसल फसल के अनुसार व समय समय के श्रनुसार विसान भिन्न भिन्न प्रकार से निराई श्रौर गोड़ाई करता है। निराई व गोडाई के खास दो मतलब हैं। पहले तो एक फ़सल के साथ उसी खेत में दूसरे पौधों के पैदा हो जाने से दोनों में भोजन प्राप्त करने में प्रतिद्वृद्धिता हो जाती है, वह प्रतिद्वृद्धिता निराई गोडाई से दूर हो जाती है क्योंकि ऐसा करके दूसरे पौधे वहाँ से हटा दिए जाते हैं। दूसरे इससे मिट्टी तोड तोड कर महीन कर दी जाती है जिससे उसमें पानी के अभाव की शिकायत दर हो जाती है। देखने से यह पाया गया है कि ख़रीफ में जब कि अक्सर पानी गिरता रहता है, किसान इन दूसरे पौधों को हटा देने ही की फ़िकर में रहता है श्रीर ख़ुरपी को बहुत नीचे तक नहीं मारता। श्रीर यह भी देखा गया है कि निराई या निंदाई करने में ख़रपी से वह बहुत कम काम लेता है व श्रपने हाथ से ही बेकार पौधों को उखाइता जाता है। पर रबी में खरपी सदैव नीचे तक मारी जाती है जिससे मिट्टी महीन हो जाने। इन सब बातों से मालूम होता है कि निराई श्रीर गोड़ाई के वैज्ञानिक महत्व का ज्ञान किसान को है श्रीर वह श्रपने ज्ञान से पूरा फ्रायदा उठाना चाहता है।

कपर के कथन से हम यह कह सकते है कि श्रौसतन एक भारतीय किसान को खेती को विभिन्न विधियों के वैज्ञानिक महस्व का कुछ ज्ञान श्रवश्य है। भिन्न भिन्न स्थानों में खेती के एक ही काम के लिये जो भिन्न भिन्न प्रकार के श्रौजार व भिन्न भिन्न विधियाँ काम में लाई जाती हैं उन सब से यही मालूम होता है कि भारतीय किसान श्रवस्थाभेद के श्रजुसार खेती-बारी के लिये श्रपनी शक्ति भरसक लगा देता है। कुछ लोगों का यह विचार है कि भारतीय किसान मूर्ख हैं श्रौर वश-परंपरा के व्यवहारों का ही श्रनुकरण करने वाले हैं। पर इसका समर्थन नहीं नहीं किया जा सकता। पहले तो यही समक लेना मूर्ख है कि वंश- परंपरा के सब ज्यवहार न्यर्थ श्रीर श्रवैज्ञानिक हैं। खेती के परंपरागात व्यवहारों के कुछ ऐसे पहल हैं कि जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम जाँच करते हैं तब हमारे मन में हडतापूर्वक यही विचार उठता है कि वे व्यवहार पूर्व ही वहत सोच-विचार करके निर्धारित किये गये होंगे । हिंदु-स्तान में एक ही खेत में एक से अधिक फ़सलें जो एक ही साथ बोर्ड जाती हैं इससे वढ़ के श्रीर कोई इस बात का उदाहरण नहीं मिलता कि वंशपरपरा के कुछ व्यवहार श्रवश्य ही वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं। ख़रीफ़ के समय में हम बहुधा यह देखते हैं कि जब कभी ज्वार चारे के जिये बोई जाती है तो वह एक खेत मे श्रकें ही बहत घनी बोई जाती है। एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच बहत कम अंतर होता है। पर जब वह मनुष्यों के खाने के लिए बोई जाती है तो वह बराबर एक दुसरे से चार-चार पॉच-पॉच फ्रीट की दूरी पर क़तार क़तार में बोई जाती है. श्रीर ज्वार की दो क़तारों के बीच में श्ररहर वो दी जाती है। श्ररहर एक ऐसा पौघा है जिसकी जड़ों से एक प्रकार के कीटाग्र (bacteria) होते हैं जो कि हवा से नीषजन ( Nitrogen ) लेकर ज़मीन में नीपेत ( Nitrate ) वना देते हैं । इस नोषेत ( Nitrate ) से ज्वार के दाने इस प्रकार नोषजन ( Nitrogen ) से भरे हुये पैदा होते हैं जो खाने में बहुत जाभदायक होते हैं। इसी प्रकार जब बाजरा मनुष्यों के खाने के लिए बोया जाता है तब बाजरा की दो क़तारों के बीच में बहुधा उर्द मुँग, या रमास बो दी जाती है। इनकी जहां में भी उसी प्रकार के कीटाख़ ( bacteria ) होते हैं जो हवा से नोषजन ( Nitrogen ) लेकर ज़मीन में नोषेत ( Nitrate ) बना कर ज्वार की तरह बाजरे के पौधों को भी लाभ पहुँचाते हैं। इसके सिवाय बाजरा एक ऐसी फ़सल है जो रेतीजी ज़मीन में बोई जाती है जिससे पानी बहुत जल्द बहुत श्रधिक परिमाण में निकल जाता है। उदं, मुँग श्रीर रमास के पौधे वेलें होती हैं। वे जमीन पर फैल कर बाजरे के दो क़तारों के बीच की जमीन

को श्रपनी हरी पत्तियों से पूरी हक लेती हैं । इस प्रकार से एक वहे भारी परिमाख में पानी को भादों श्रीर क्रशार के गरम दिनों में ज़सीन से भाप बन कर उड़ने से बचाती हैं। जिन खेतों में कपास बोई जाती है उनमें बहुधा श्ररहर भी बोई हुई पाई जाती है। श्ररहर श्रपनी जड़ों के कीटाणु ( bacteria ) द्वारा ज्वार की तरह कपास के पौधों को भी नोषजन ( Nitrogen ) पहुँचाता है। इसके सिवाय वह शीत काल के पहले से भी कपास जैसे नाजुक व काड़ीदार पौधों की रचा करता है। श्रकसर यह देखने में श्राया है कि पूस में पाले से अरहर के पौधे तो मर जाते है त्रौर पास ही के कपास के पौधे बच जाते है। इसका कारगा यही है कि अरहर कपास की अपेचा अधिक ऊँची और घनी होती है जिससे सरदी को श्रपनी तरफ खींच कर कपास के पौधों की रचा करती है। इसी प्रकार रवी में भी दो फ़लतें एक साथ बोई जाती हैं उनका भी कुछ वैज्ञानिक अर्थ होता है। रबी मे अक्सर गेहूँ श्रीर चना का, जौ श्रीर मटर का, जो त्रीर चना का साथ पाया जाता है। यहाँ भी खाने के श्रनाज के पौधे श्रीर कीटाणु ( bacteria ) वाले पौधे का साथ होता है। ख़रीफ की तरह यहाँ भी साथवाले सुख्य फ़सल के दानों को नोष्जन ( Nitrogen ) वाले तत्व पहुँचाना ही एक उद्देश्य है।

जपर के कथोपकथन से हम देखते है कि हिंदुस्तान में खेती के वर्तमान तरीक़ों से यह साफ़ प्रकट होता है कि वे सब ग़जत तरीक़े नहीं हैं उनमें से बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं व उनका एकदम से तिरस्कार नहीं कर देना चाहिये। वर्तमान तरीक़ों का दोष यह नहीं है कि वे इस अर्थ में अवैज्ञानिक हैं कि उनके सिद्धांतों में विवेक नहीं हैं, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हिंदुस्तान में खेती के वर्तमान तरीक़े बहुत ही मले हैं व उनमें परिवर्तन की बिज्ज ही आवश्यकता नहीं है। कम से कम मुक्ते यह इद विश्वास है कि जो तरीक़े निकाले गये थे वे बहुत ही विचार के साथ उन दिनों में विज्ञान का जो दर्जा था उसी

के अनुसार निकाले गये थे। हमारे खेती के तरीकों में मुख्य दोष यह है कि वह अवस्था बदता जाने के अनुसार व ज्ञान के विस्तार के अनुसार बदलते नहीं रहे हैं। वे तरीके समाज की उस श्रवस्था में निकाले गये थे जब कि प्रत्येक समुदाय सब से परे. स्वतंत्र व स्वावलंबी था जिसमें खेती के लिये काफ़ी जमीन मिल सकती थी जहाँ मनुष्य-संख्या अधिक न थी श्रीर जहाँ के खेती के तरीके बहत विस्तृत थे। हमारी खेती-बारी की उन्नति करने के लिये इस बात की जरूरत नहीं है कि वर्षी के एकत्रित किये हथे अनुभवों को एकदम दुर कर दें जिनका कि प्रकाश हम अपने सादे श्रीजारों में व खेती के सादे तरीकों में देखते हैं। पर उनमें इस प्रकार परिवर्तन कर देना चाहिये कि समाज की ग्रवस्था, भेद व ज्ञान के विस्तार के साथ साथ लाग हो सकें। मैं इसी से खेती के तरीक़ों में परिवर्तन करने के विरुद्ध नहीं हूं। पर परिवर्तन केवल परिवर्तन के नाम के जिये ही करने के विरुद्ध अवश्य हूं । उनमें केवज उतने ही परिवर्तन किये जावें जो समाज के श्राधुनिक जीवन के जिये जाग हों। श्रगर यह पता लगे कि खेती की प्राचीन प्रथा बिल्क्रल व्यर्थ है तभी मैं इस आदी-पास्त परिवर्तन का स्वमर्थन कसंशा ।



### विषय प्रवेश

पहले भाग में हमने हिन्दुस्तान की खेतीबारी की वर्तमान श्रवस्थाश्रों के दिग्दर्शन कराने का प्रयत किया है श्रीर श्रन्तिम श्रध्याय मे उन श्रवस्थाओं की सरसरी निगाह से जॉच करने का भी प्रयत्न किया है, श्रीर इस नतीजे पर श्राये हैं कि खेती की वर्तमान श्रवस्था सब पक्के विचारपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर निर्भर हैं। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वे वैज्ञानिक सिद्धान्त हिन्द्रस्तान में वर्षी पूर्व निर्धारित किये गये हैं जब कि श्राधितक समय की श्रपेत्ता भूमि. परिश्रम व मूलधन की श्रवस्था बिरुकुल ही इसरो थी। इसने यह भी देख जिया है कि खेती के तरीक़ों में श्राद्यो-पांत परिवर्तन की श्रावरकता नहीं है । उनमें केवल थोड़ा सा उलट-फेर इस प्रकार कर देने की आवश्यकता है कि वे सब वर्तमान आर्थिक श्रवस्या तथा श्रार्थिक व वैज्ञानिक ज्ञान के लिये लागू हो जावें। हमे यह विश्वास हो गया है कि खेती के वर्तमान तरीक़े बिएक़ल विवेकपूर्ण हैं। श्रव इम उनमें उन्नति करने के कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करेंगे जिससे वे तरीक़े विल्क़ल नवीन उन्नतिशोल तरीक्नों के दर्जे मे श्रा जावें। ऐसा करने में हम सदैव दो वातें ध्यान में रक्खेंगे । पहले तो हमारा वही नतीजा जिस पर इस पहले भाग के आख़िरी अध्याय में पहुँचे हैं श्रयांत् वर्तभान तरीकों में श्राद्योपान्त परिवर्तन करने की जहाँ तक सम्भव हो श्रावश्यकता नहीं है उन्हीं तरीकों के आधार पर दुख उन्नति कर देना है। इस बात को सदैव ध्यान में रखने के दो कारण हैं। एक तो हमें विश्वास हो गया है कि हिन्दुस्तान की खेती में उन्नति करने के लिये उनमें श्रादि से श्रन्त तक परिवर्तन करने की श्रावश्यकता नहीं है । दूसरे हमारा यह विचार है कि जो विरुक्तत नई बात होगी उसे तो किसान प्रहण करने में सम्भवतः

श्रानाकानी करेगा, पर यदि उसके पुराने तरीकों में ही कुछ थोड़ा सा उलटफेर कर दिया जावे तो उसे श्रिधक श्रापत्ति न होगी। हमें सदैव ध्यान में एक दूसरी बात भी रखनी चाहिए, वह यह है कि जो नये उन्नतिशील तरीक़े निकाले जावें वे उतने ख़र्चीले न हों जिनका इस्तेमाल यहाँ के ग़रीब किसान न कर सकें। ऐसा न करने में उनकी ग़रीबी का सदैव ध्यान रखना चाहिये। हमें भले ही यह पक्का विश्वास हो जावे कि श्रमुक विधि या श्रमुक श्रीज़ार सब से श्रच्छा है, पर यदि उनमें बहुत पैसा लगता है जो किसान को शक्ति के बाहर है, तो हमारी ऐसी बातों की सिफ़ारिश करने से कोई लाभ न होगा। इससे हम उन्हीं बातों की सिफ़ारिश करेंगे जिन्हें श्रहण करने की श्रार्थिक शक्ति प्रत्येक श्रीसत दर्जें के भारतीय किसान को हो। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये श्रव हम इस बात की श्रोर दृष्टिपात करेंगे कि खेती-बारी को उन्नतिशील बनाने मे उनमे किस प्रकार के परिवर्तन किये जावें श्रीर इसके लिये कहाँ कहाँ विशेष परिवर्तन की श्रावश्यकता है।

### बारहवाँ अध्याय

### खेती को ज़मीन का सुधार

हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि के विषय में विचार करते समय हमने यह देखा है कि वर्त्तमान जन-सख्या से खेती के वर्तमान रक्तवे की तुलना करने से प्रति किसान पीछे श्रीसतन केवल २'०३ एकड़ ज़मीन ही है। इस पर हमने यही टीका की थी कि इतनी थोड़ी सी ज़मीन किसान को सारे ३६४ दिन के लिये काम नहीं दे सकती और यह किसानों की गरीबी का एक मुख्य कारण है। श्रव हम यदि प्रति किसान पीछे ज़मीन की तादाद बढ़ा सकें तो उनके लिये अधिक काम बढ़ा देंगे जिससे उनकी श्रामदनी बद जावेगी। पहले भाग के सातवें श्रध्याय में हम यह बता चुके हैं कि भारत में २,१६,८१,७७,००८ एकड़ ज़मीन तो श्रभी ऐसी पड़ी हुई है जो खेती के लायक है, पर उसमे खेती नहीं होती। कारण यह है कि वह ज़मीन ऐसी जगहों मे है जो मनुष्यों की श्राबादी से बहुत द्र हैं। यदि हम बनी आबादी से लोगों को लो जाकर ऐसी जगहों मे बसा सकें जहाँ कि ये बेकार ज़मीनें पड़ी हुई हैं तो हमारी यह खेती की ज़मीन की कमी की कठिनाई कुछ हद तक दूर हो सकती है। हम जानते हैं कि ऐसा करने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि लोगों को घर बार छोड़-कर दूर ले जाना कोई सरज बात नहीं है। पर यह जानते हुए कि पजाब में पहले के बसे हुए ज़िलों में से लोग नहर के पास (पंजाव-नहर-उपनिवेशों में ) श्राकर काफ़ी सख्या में बस गये है, हम इस विषय में एकदम निराश नहीं हो जाते व इसके लिए प्रयत्न करना उचित समस्ते हैं। इसकी सफलता के जिए भारत के ग़रीब किसानों को वैसा ही उत्साह दिलाना चाहिये व उनके जिये वैसे ही सुभीते कर देना चाहिये जैसे कि पंजाब में किये गये थे व ग्वातियर राज्य मे स्थमी भी किये जा रहे हैं।

कपर जिस ज़मीन की चर्चा की गई है उसके सिवाय श्रव जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन खेती के लिये श्रयोग्य है, उसके दोषों को दूर करके भी वह खेती के काम में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार खेती की ज़मीन की कमी की किटनाई श्रीर भी दूर हो सकती है। हम सातवें श्रध्याय, भाग एक के श्रत में कह चुके हैं कि ऐसी ज़मीन पाँच प्रकार की है यथा (१) जहाँ पानी बहुत कम गिरता है, (२) जो दलदल है व जिन पर हमेशा पानी बना रहता है, (३) बीहड़ ज़मीन, (४) रेहार ज़मीन, (४) पथरोली जमीन जिसमें बहुत लोहा व कोयला पाया जाता है। उसी स्थान में हम यह भी कह चुके हैं कि इनमे से पहले चार प्रकार की ऐसी ज़मीनें हैं जिनके दोपों को दूर करके खेती के लायक बनाया जा सकता है। श्रव हम यहाँ उनसे एक एक के दोषों को दूर करने के उपाय बतलावेंगे।

भारत में कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पानी बिल्हु ज न मिलने से उनमें खेती नहीं हो सकती। ऐसी ज़मीनें बहुधा पजाब के दिल्ला-पिर्धम में, सिध, राजपूताना, मध्यभारत श्रीर दिल्ला को उच्च समभूमि में पाई जाती हैं। पजाब में ऐसी ज़मीन हज़ारों एनड में सुधार करके खेती के काम में जा दी गई है श्रीर उनमें पंजाब श्रीर सिन्ध के हिस्सों में काफी फसल हो रही है। उनकी श्रीर उन्नित करने के लिए उन्हीं नियमों के, जहाँ जहाँ समय हो विस्तार करने की श्रावरयकता है, यथा नहरों का विस्तार। इस प्रकार की कुछ ऐसी ज़मीनें हैं, जैसे राजपूताने के कुछ हिस्से श्रीर दिल्ला की उच्च समभूमि, जहाँ या तो ज़मीन के बेहद रेतीली होने के कारण श्रीर वहाँ बडी निद्यों के न होने से उनमें नहरें नहीं बनाई जा सकतीं; या जैसी कि दिल्ला की उच्च समभूमि में पाई जाती हैं जहाँ उन ज़मीनों के पहादी होने से श्रीर निद्यों का उनकी

सतह से बहुत नीचे होने के कारण उनमें नहरें नहीं बनाई जा सकतीं श्रीर वहाँ पर कुएँ नहीं खोदे जा सकते क्योंकि वहाँ पानी बहुत ही नीची सतह में पाया जाता है। ऐसी ज़मीन में भी पानी नहीं पहुँचाया जा सकता था। पर श्रव पानी निकालने के ऐसे उन्नति-शील यन्त्र बने हैं जैसे ट्यूब-वेल (tube-well) इत्यादि जिन से नीची से नीची सतह से भी पानी निकालकर सिचाई की जा सकती है। सन् १६२६ मे बंबई प्रांत के पूना शहर में एक कृषि-प्रदर्शिनी हुई थी। उसमें कई प्रकार की जमीन में छेद करने वाले यन्त्र दिखाये गए थे। ज़मीन में छेद करने वाले ऐसे यन्त्रों से बबई में बडा लाभ हुन्ना है इन यन्त्रों के द्वारा वहाँ की जमीन के भीतर की चट्टानों को फोडकर छेद कर लिया जाता है। फिर उस छेर मे पप डालकर उसके द्वारा पानी निकाल लिया जाता है। राजपूताने के महस्यल में इन यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है। पर कृषि-विभाग ने अपने इनजिनियरी उपविभाग में कई प्रकार के पप निकाले हैं। जिनसे बड़ी गहराई से पानी निकाला जा सकता है। इन ज़मीनों को इस प्रकार खेती के लायक बनाकर और किसान की खेती के लायक ज़मीनों का परिणाम बढ़ा कर उसकी बहुत कुछ बेकारी दूर कर सकते हैं।

ट्यू व वेल से सिंचाई करना हिन्दुस्तान में और देशों की अपेता एक नई बात है। ऐसे कुएँ अभी सब ग़ैरसरकारी सम्पति ही हैं और सयुक्त प्रांत के सिवाय उनमें ग़ैर-सरकारी पैसा ही लगा है। पर सरकार इसके विषय में अब लोगों को सलाह देने लगी है और लोगों से उसका उचित मूल्य लेकर उनकी जगह में वैसे कुएँ बना देती है। मध्यप्रांत मे यह काम महकमा पिन्लक वर्क्स के हाथों में सौप दिया गया है, और दूसरे प्रातों मे यह काम कृपि-विभाग के हाथों में सौप दिया गया है। सयुक्त प्रांत की सरकार ने ट्यू व वेल बनवाने में और स्थानों से अधिक सहायता की है। इस प्रांत में ट्यू ब-वेल के लगाने के उपरान्त जो उसके अधिकार में रह जाते हैं टूटे-फूटे का दाम श्रीर सरकार ने ज़मीन मे छेद करने के यन्त्रों मे जो मृज धन जगाया है उसका व्याज ज़मीदार देता है। संयुक्त प्रात के कृषि विभाग के डाइरेक्टर के श्रनुसार पन्द्रह इंच चौड़े क्यू ब-वेज का दाम जिससे एक घटे मे १४,००० गेजन पानी निकज सकता है इस प्रकार है:—

कुल १३,६४७ रूपये

इस प्रकार एक कुएँ में जिसका कुल दाम लगभग १४,००० रूपये होते हैं सरकार श्रपनी श्रोर से लगभग ६००० रुपये लगाती है।

खेती के श्रयोग्य ज़मीन की दूसरी किस्स जिनके दोषों को दूर करके उन्हें खेती के काम में जा सकते है वह है जिसमें बहुधा ज़रूरत से ज़्यादा पानी बना रहता है। ऐसी ज़मीन एक बहे भारी परिमाण में हिमा-जय के नीचे पाई जाती है जिसे तराई कहते हैं। पूर्वी बंगाज का सुन्दर-बन भी ऐसी ही ज़मीन का उदाहरण है। ऐसी ज़मीन को खेती के जायक बना देने के जिये हिन्दुस्तान में बहुत कम कोशिश की गई है। जैसे कुछ ज़मीनों में पानी की कमी के कारण खेती नहीं हो सकती श्रीर उनमें श्रावपाशी के ज़रिये निकाज कर उसको खेती के जायक बना सकते हैं, वैसे ही ज़्यादा पानी वाजी ज़मीनों में श्रमेरिका की तरह यहाँ भी कपर की सतह में तथा ज़मीन के भीतर नाजियां बनाकर उसमें के बेकार पानी को चाहर कर सकते है। इन तराह्यों में जो पानी गिरता है उसमें एक बढ़ा हिस्सा नदियों में बहकर समुद्र में जा मिजता है। यह पानी उन

तराह्यों में समा जाता है जिसके कारण उसमें खेती नहीं होती। इस प्रकार तराई की ज़मीन ख़राब तो होती हो है साथ ही पानी के निद्यों में बह जाने या तराई में समा जाने के कारण नीचे के मैदान में भी उचित परिमाण में पानी नहीं पहुँच पाता जिससे मैदान पर की खेती भी घाटे में रह जाती है। इससे निद्यों द्वारा बहते हुये पानी को नाजी बनाकर नीचे के मैदानों की श्रोर जे श्राना चाहिये तथा तराई की ज़मीन के भीतर भी नाजियाँ बनाकर उसमें के सारे बेकार पानी को बहाकर उन्हीं नाजियों में मिला देना चाहिये ताकि एक तो तराई का बेकार पानी भी निकल जावे श्रीर दसरे वही पानी नीचे के मैदानों की सिंचाई में काम श्रा सके।

ऐसी ज़मोनों को खेती के लायक बनाने के लिये ज़मीन की ऊपरी सतह में तथा उसके भीतर भी नाली बनानी ज़रूरी है। यह काम अधिक किठन नहीं है। पूना की कुषि प्रदर्शिनों में, जिसका वर्णन ऊपर हो जुका है, इस बात का प्रयोग करके दिखलाया गया था कि ज़मीन के नीचे कैसे सुभीते से नालियाँ बना दी जा सकती हैं। प्रयोग के लिये उन्होंने इस प्रकार से प्रबन्ध किया था। ज़मीन की ऊपरी सतह से ७-८ फ़ीट की गह-राई में छुप्पर छुवाने के मामूली खपरों को एक दूसरे से सटा हुआ बिछा-कर नाली बनाई थी। फिर इस खपरे की नाली को निरयों से इस तरह दक दिया था कि दो निरयों के बीच में थोड़ी सी संध छूट जावे। उपर का सोखा हुआ पानी नीचे आकर इस बीच की जगह से बह लाता था।

जब पानी खूब ज़ोरों से गिरता रहता है तभी भारत में पानी के निकास (Drainage) का सवाल महस्व का होता है। उस समृय की वर्षा ऐसी ज़ोरदार होती है कि बहुत सा पानी खेतों पर से होकर व उसके गुयाकारो तत्वों को साथ लेकर नदी की श्रोर वह जाता है। इसी का नाम धरती का छीजना या कटना (Soil erosion) है। कभी कभी तो उपर से नदी की श्रोर बहता हुआ पानी बीच में भर कर इकट्ठा हो जाता है। मैदान के गगावार (alluvial) श्रीर प्रायहीप की ज़मीन

दोनों स्थानों में पानी के संचालन की बेहद कमी है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी सदैव नालियों में जा मिलता है श्रीर उसे शीघ्र ही ज़मीन सोख लेती है। इस श्रमुल्य पानी की हानि के साथ साथ सदैव मिट्टी धुलती जाती है व उस ज़मीन की उपज शक्ति वह जाती है। ज़मीन की दूसरी सतह वितल (sub-soil) में कभी कभी काफ़ी पानी नहीं होता जिससे कि कुछ दिनों तक वर्षा न होने से पौधों को उसमें का पानी मिल जाता। इससे व उसके तखों के वह जाने से खेत की सदैव की उपज-शक्ति कम हो जाती है। कहीं ज़मीन को वर्षा व पानी के वह जाने का साथ ही मुझाबिला करना पड़ता है जिससे किसी एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ बार बार परन्तु घीरे घीरे पानी गिरता रहता है वहाँ की ज़मीन पर पानी भरा हुश्रा नहीं रहने पाता क्योंक वह ज़मीन शब्दी तरह से. सोखती जाती है। वहाँ की मिट्टी धुलकर उसमें की उपज-शक्ति वहकर बाहर नहीं जाने पाती।

पानी के जमीन पर से संचालन करने पर श्रधिकार न रहने से जो खुरा नतीजा होता है उसके कई उदाहरण हैं। जमुना के दाहिने किनारे पर हज़ारों एकड बिदया जमीन बरबाद हो गई है क्योंकि उसके किनारे की जमीन कटफट कर चारों तरफ़ बीहद हो गई है जिससे बरसात के दिनों में सिवाय घास के उस पर कुछ नहीं उपता। यह खड्ड, या बीहड जमीन (Ravines) पहले श्रच्छी उपजाऊ जगह थी किन्तु मनमाने पानी के बहाव से उसकी श्राज यह दशा हो गई है। प्रति वर्ष उसका विस्तार, बढ़ता ही जा रहा है। पहले जिन गाँवों के चारों श्रोर श्रच्छे उपजाऊ खेत थे वहाँ भी श्रव उन्हीं कारणों से खड्ड पाये जाते हैं। पर इतनी श्रधिक तादाद में जमीन बर्बाद हो जुकी है कि उस सब का सुधार खेना श्रासान नहीं। फिर उस पर ख़र्चा भी बहुत लग जावेगा।

ऐसी वोहद ज़मीन का श्रधिक विस्तार प्रायद्वीप में, यथा मध्यभारत, ग्वालियर, मध्यप्रान्त, बम्बई में पाया जाता है। यदि केवल सतह पर के पानी में बहाव पर ही श्रिधिकार रहता तो ज़मीन की उपज-शक्ति का इस प्रकार नाश न होता व ज़मीन को पानी सोख लेने का श्रवकाश मिलता। इस प्रकार पानी के सोख जाने से ज़मीन की उपज-शक्ति का वह जाना रक जाता। फसल उसमें ग्रच्छी होती या पानी की सतह भी कपर टठ श्राती जिसते कुएँ शीतकाल व गमीं के दिनों में भी काम देते रहते । कुछ स्थानों में तो नदी के किनारे की सारी को सारी ज़मीन की मिट्टी वह जाती है या नीचे चट्टान जैसी कड़ी ज़मीन या वितल ( Subsoil ) भर रह जाती है जिसमें मुश्किज से जंगली बौने पौधे भर उगे रहते हैं। मिट्टी के तत्वों के बहाव की व उस ज़मीन को बीहब हो जाने से रोकने के लिये दो बातों से वडी सफलता मिली है। पहली बात तो जमीन की ऊपरी सतह में नालियाँ बनाने के साथ साथ बीहबू के नदी के किनारे के हिस्से में बाँघ बनाना है ताकि वहाँ का ज़रूरत से ज़्यादा श्राया हुआ पानी उस बाँध के ऊपर से तो वह जावे पर उस पानी के साथ बहने वाले उस ज़मीन का सारा तत्व उस बॉघ से रुक जावे। इन नालियों से उत्पर के हिस्से में पानी के बहाव का संचालन होता है। उस पानी को पक्की नालियों में बहाने से उसका वेग कम हो जाता है जिससे वह सामने की ज़मीन को काटने नहीं पाता और जो बाँध बीहद के नदी के तरफ़ के हिस्से में बनाये जाते हैं वे पानी के वेग को रोक जेते हैं। इससे जब पानी उस बाँध से टक्कर खाता है तो उसके साथ साथ बहनेवाली मिट्टी का सारा तत्व उस बोहद में जमा हो जाता है। परियाम यह होता है कि यह बीहद ज़भीन कुछ समय में प्रारह्यी तरह से भर जाती है श्रीर वह सुधर जाती है। इसके उदाहरण ग्वाजियर रियासत में मिलते हैं जहाँ उन बॉधों की सहायता से सुधरी हुई ज़मीन में गेहूँ की खेती हो रही है।

दूसरी प्रथा जिसमें कुछ सफलता हुई है वह यह है जिसका प्रयोग भारत सरकार के जंगल विभाग ने किया है। उसने श्रकसर बीहद में ऐसे ईंधन की लकड़ी के व फल के पेड़ लगाये हैं जिनकी जहें बहुत फैलने वाली होती हैं। ये जहें मिट्टी के अधिक वह जाने व बीहड़ के बढ़ने को सिर्फ़ रोकती ही नहीं हैं पर साथ ही उस पानी को भी उस बीहड़ में आने से रोकती हैं जो कि वरसात मे अधिक तादाद में वहाँ पहुँचता है। इस प्रकार ये जहें बाँध का काम देती हैं।

यह सब बातें हमारे बताने में तो सहज ही मालूम होती हैं किन्तु यहाँ के ग़रीब किसानों की शक्ति के बाहर की बातें हैं। वह तो अपनी छोटो सी खेती पर ही इस प्रकार मस्त रहता है कि उससे अधिक हाथ फैजाने के जिये उसके पास पूँजी नहीं है। यह काम तो किसी सार्वजनिक संस्था के हाथ से होने तभी सफलता होगी और सब से बड़ी सार्वजनिक संस्था सरकार ही है।

चौधे प्रकार की ज़मीन जो इस समय खेती के खायक नहीं है पर जो प्रयक्ष करने से इस काम श्रा सकती है वह ऊसर ज़मीन है।

ये ज़मीनें उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत सी पड़ी हुई है। ये ऊसर ज़मीनें श्रवध, श्रागरा, पंजाब व सिंध के बहुत से हिस्से व पश्चिम सीमा प्रांत में बहुधा पाई जाती हैं; व दिन्य के नीरा नहर तथा बबई के केरा के ज़िले में भी पाई जाती हैं। पर ज़्यादातर ऐसी ज़मीनें सिन्ध-गंगा के मैदान में श्रीर पश्चिमोत्तर सीमाग्रांत में पाई जाती हैं।

भारत में उत्तर ज़मीन की उत्पत्ति का श्रावपाशी से बना संबंध है। एक ख़ास तरह की ज़मीन को छोड़ कर, जिसमें पानी बहुत रिसता ( Percolate ) या जरद विध सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई होने से उत्तमें रेह नमक ( Alkaline Salts ) रह जाते हैं। जिससे उसमें होने वाली फ़सल को या फ़सल के लाभकारी तत्वों को नुक़सान पहुँचता है। जहाँ वे एक हद से ज़्यादा हुए वहाँ पहले फ़सल की बदती में लाधा बालते हैं थीर फिर उस ज़मीन को बिरुकुल उत्तर बना डालते हैं। जिस रेही ज़मीन में ख़ाकर सोडा क्वैनेत ( carbonate of soda )

होता है वहाँ के कीटाग्र (bacteria) वाले पौधे बहुत जल्द विगद जाते हैं। ज़मीन में ज़्यादा रेह (Alkali) होने से पौधे पानी नहीं खींच सकते। इससे जिस ज़मीन में बहुत ज़्यादा रेही नमक होते हैं वहाँ आवपाशी से कोई फ़ायदा नहीं होता।

इन नमकों के अधिक परिमाण में पैदा होने से और मिट्टी की बनावट से घना सम्बन्ध है। यदि मिट्टी खुली हुई है, तो उसमें पानी सरलता से प्रवेश कर सकता है और हवा उसमें अच्छी तरह से जा सकती है। उसमें रेही नमक नहीं होता, पर जो ज़मीन कड़ी होती है जिसमें हवा का खूब संचालन नहीं हो सकता उसमें यदि लगातार सिंचाई की गई तो ऐसी ज़मीन में रेह (Alkalı) का असर हो जाता है। जिस कड़ी ज़मीन में पानी इकट्ठा होकर ठहर जाता है तो उसके वितल (Sub-soil) के पानी की सतह उपर हो जाती है। जब ऐसी ज़मीन का पानी चारों तरफ़ के बाँध आदि से एक जाता है तो उसमें भी रेह (Alkalı) पैदा हो जाती है।

जितनी ज़मीन अभी परती है उसको फिर से फ़सलवाली बना लेने की अपेला रेह (Alkalı) समस्या को हल करना इस समय अधिक महत्व का विषय है। कहीं कहीं कंकड़ के उपयोग से काले रेह का गधेत सोडा (Sulphate of soda) बन जाता है जो पौधों को रेह (Alkalı) की अपेला कम जुक़सान पहुँचाता है। कहीं रेह (Alkalı) बाली ज़मीन में रेत मिला देने से भी फ़ायदा होता है। पश्चिम सीमाप्रान्त में सफ़ेंद रेह (Alkalı) के विकार की दूर कर देने के लिये लुसर्न नाम की घास (Lucerne) को बढ़ा देना ज़रूरी समक्तते है। चीनाब के पास नरवाल नामक स्थान में खेतों में भरे हुए पानी को वाहर निकाल देने से व ख़्ब सिचाई कर उसमें के नमक को घो देने से उसमें रेंह (Alkalı) का विकार दूर कर दिया गया है। यह रेह (Alkalı) का विकार ज़मीन में काफ़ी हवा के न रहने से

पैदा होता है। जहाँ कहीं कड़ी मिट्टी में बार गार सिचाई करने से या एक जगह में पानी के भरे रह जाने से उस ज़मीन के भीतर हवा नहीं पहुँच सकती वहाँ कुछ काल में रेही नमक ज़रूर पैदा हो जाता है। जहाँ ज़मीन में हवा का प्रवेश कर दिया जाता है वहाँ उस स्थान का रेही नमक भी बहुत कम हो जाता है। इससे यदि रेह (Alkalı) के पैदा करने का सुख्य कारण ज़मीन के अन्दर हवा की कमी ही है तो सिंधु नदी के बायें किनारे की ज़मीन व अवध के कुछ हिस्से थोडे ही दिनों में, अगर ज़मीन में वायु प्रवेश के उपाय काम में न लाये जावेंगे, बहुत सी तादाद में रेह (Alkalı) से भर जावेंगे। इससे भारत में छपि-सुधार करने के लिये रेह (Alkalı) समस्या को हल करना ज़रूरी है और रेह (Alkalı) समस्या को हल करना ज़रूरी है और रेह (Alkalı) समस्या को हल करना ज़रूरी है जीतर काफ़ी हवा के रहने का प्रवन्ध हो और हवा का प्रवध करने के लिये आवपाशी के दोषों को दूर करना ज़रूरी है जैसा कि उत्तर समस्ताया जा चुका है।



#### तेरहवाँ ऋध्याय

## व्यक्तिगत किसान की खेतीसम्बन्धी कुछ समस्याएँ

पिछले अध्याय में हमने खेती की ज़मीन को बढ़ाने की समस्या पर
राष्ट्रीय दृष्टिकीया से विचार किया हैं। इस अध्याय में हम खेती की ज़मीन
की उन समस्याओं पर विचार करना चाहते हैं जिनका असर व्यक्तिगत
किसानों पर पडता है। श्रीसत टर्जें के किसान का एक तो उसकी खेतों
के चेत्रफल श्रीर दूसरे उस चेत्रफल की विशेषताओं से सम्बन्ध होता है।
पहली समस्या उसकी खेती के चेत्रफल के सम्बन्ध में है। इस विपय में
हमारे लिये यह जान खेना श्रावश्यक है कि प्रत्येक किसान की खेती का
रकवा श्रार्थशक्ति की दृष्ट से काफ़ी है या नहीं। दूसरी समस्या यह है कि
हमें फिर यह जान खेना चाहिये कि प्रत्येक किसान के कुल खेत एक ही
साथ पास पास मिले हुए हैं या इधर उधर श्रंलग श्रलग सारे गाँव भर
मे फैले हुए हैं।

इस सवाल के पहले पहलू पर विचार करते हुए हमने देखा था कि
प्रति किसान पीछे श्रीसतन २'३ एकड़ ज़मीन निकली थी। पर इससे
कुछ साफ नहीं मालूम होता कि वास्तव में प्रत्येक किसान के पास कितनी
ज़मीन होती है। क्योंकि हिन्दुस्तान में कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन
श्रीसत से कहीं श्रीधक है श्रीर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास श्रीसत से भी
कम ज़मीन है। हमें किसानों की खेती के चेश्रफल के विषय में पंजाब के
सिवाय श्रीर किसी प्रान्त के विश्वास के लायक समाचार नहीं मिले हैं।

कृषि जाँच कमेटी जिस नतीजे पर पहुँची है वह नीचे जिखे श्रनुसार है:—

- (१) इस प्रान्त के किसानों में से २२ ४ फ्री सदी किसानों के पास एक एकड़ से भी कम ज़मीन है।
- (२) १४४ फ्री सदी किसानों के पास एक से ढाई एकद तक ज़मीन है।
- (३) १७ ६ फ्री सदी किसानों के पास ढाई से पाँच एकड तक ज़मीन है।
- (४) २०:४ फ्री सदी किसानों के पास पॉच से दस एकड़ तक ज़मीन है।

बम्बई प्रान्त में भी क़रीब क़रोब यही श्रक मिलेंगे। ब्रह्मदेश के श्रंक श्रीसत से कुछ ऊपर श्रावेंगे। इस प्रान्त के सिवा दूसरे प्रान्तों में प्रति किसान पीछे श्रीसत से बहुत कम रक्षवा निकलेगा।

हिन्दुस्तान की सन् ११२१ को जनसंख्या के श्रनुसार प्रति किसान पीछे निम्नलिखित रक्तवे पाये गये थे:—

| प्रांत                | रकवा प्रति किसान पीछे |
|-----------------------|-----------------------|
| बम्बई                 | १२'२                  |
| पजाब                  | <b>ह</b> '३           |
| मध्यप्रदेश श्रौर बरार | <b>ت'</b> *           |
| मद्रास                | 8.8                   |
| बंगान                 | <b>5.</b> 8           |
| <b>ब्रह्मदेश</b>      | <b>४</b> '६           |
| विहार श्रीर उदीसा     | ३.३                   |
| श्रासाम               | ₹ <b>.</b> º          |
| संयुक्त प्रान्त       | २'४                   |

ऊपर ब्रह्मदेश के जो श्रंक दिये गये हैं उनसे श्रीसत संख्या कुछ श्रिधिक है, पर वह भी १२ एकड़ से श्रिधिक नहीं है ।

उत्पर के अंकों से हमे इस बात का कुछ ज्ञान हो जाता है कि किसी किसान का खेत श्रीसत में भिन्न भिन्न प्रान्त में कितना बड़ा होता है। इन अंकों की विवेचना करने से मालूम हो जावेगा कि किसानों की ग़रीबी का कारण क्या है। यदि किसान के पास केवल २ या ३ एकड़ ही जमीन है तो उसे साल भर में बहत थोड़े दिनों के लिए ही काम मिल सकता है। जोताई, बोचाई व कटाई के समय में तो किसान भर-सक काम करता रहता है। पर इसके सिवा साल के बचे हुये क़रीब करीब सभी दिनों में वह बेकार हो जाता है। भारतीय किसानों की ग़रीदी का मुख्य कारण उनकी ज़ामीनों की यह अवस्था ही है। जिन देशों में किसानों के खेत बढ़े होते हैं श्रीर जहाँ किसान उसके सारे काम में से अपने ही हाथों से सिर्फ़ एक इकड़ा काम ही कर सकता है वहाँ वह शेष कामों के लिए श्रावश्यकतानुसार मज़दूर भी किराये पर रख जेता है। हिन्दस्तान में किसानों के पास इतने छोटे छोटे खेत हैं कि किसान के लिए काफ़ी काम नहीं रहता और न ऐसा कोई उद्योग धन्धा ही मिलता है जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। किसानों का उनकी ज़मीन पर जो हक है और जिस हक को क़ानून भी बनाये रखना चाहता है, उसी से इस देश में अमशक्ति की माँग व खपत एक दसरे के अनुकूल नहीं होने पाती । किसान को जो कुछ भी बपौती जमीन मिल जाती है वह उसको छोड़ व्यवसायिक केन्द्रों में श्रामदनी का दसरा ज़रिया निकालने के लिए नहीं जाना चाहता, जब तक कि उसकी विरक्कल लाचारी हालत न हो जाय। इस लिए वर्तमान दशा को सुधारने का केवल एक ही साधन है। वह यही है कि कुछ ऐसे रोजगार कायम किए जॉय जिन्हें किसान अपने बेकार दिनों में घर में ही बैठकर कर सके। चर्ज़ा-भक्तों का खहर प्रचार के लिए यही बढ़ा भारी प्रमाण हैं, श्रीर यह प्रसाया किसी हद तक सत्य भी है। पर इतने से ही यह समस्या इल नहीं हो बाती।

भारतीय किसान को वर्त्तमान अवस्था मे जीविका चलाने के लिए ज़मीन पर थोडे से ही परिश्रम करने से काफ़ी पैसा मिल जाता है। इस लिए जिस रोजगार में श्रधिक परिश्रम करके उसे थोडा साही पैसा मिलेगा उसे वह स्वीकार नहीं कर सकता और न उसे करना ही चाहिए। चर्खा ऐसे ही रोजगारों में एक है। दिन भर चर्खा चलाने के बाद एक श्रादमी मुश्किल से पाँच छ पैसे का काम करेगा। चर्ज़े के सिवाय बहुत से ऐसे सहकारी रोजगार है जिनके द्वारा उसकी आमदनी बढ़ सकती है। जर्मनी में किसान फ़र्संत के समय खिलौने बनाकर काफ़ी पैसा पैदा कर बोता है। जापान के किसान भी बहुधा यही धन्धा करते हैं। श्रार्थिक दृष्टि से प्रत्येक किसान के लिए यह ज़रूरी है कि वह भ्रपने वेकार समय में श्रन्य उद्योग-धन्धों द्वारा पैसा पैदा करे श्रीर इसी कारण हम किसी से यह ज़ोर देकर नहीं कह सकते कि तम श्रमक ही रोजगार करो । यदि यह सत्य है, जैसा कि प्रतीत होता है कि किसानों का बहुत समय बेकार जाता है, श्रीर यदि यह भी सत्य है जो वास्तव मे रूत्य है, कि उन्हे अपने साधारण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसा नही मिलता, तो फिर निस्तन्देह इस बात की बड़ी भारी श्रावश्यकता है कि उनके लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाय ताकि वे श्रपने वेकार समय में भी पैसा पैदा कर सकें।

उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग हो सकता है।

, श्राधिंक दृष्टि से किसी भी किसान को उसी उपाय का श्रवलम्बन करना
चाहिये जिससे उसे श्रधिक जाभ हो सके। इसके लिए कोई सावजनिक
सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता, जिसके श्रनुकरण करने से सभी जोगों
के बेकार समय का एकसा सदुपयोग हो सके। यह तो देश, काल श्रीर
श्रवस्थाभेद पर ही निभैर है। कौन मनुष्य किस उद्योग धन्धे का श्रवजम्बन करे, यह निश्चय करने के जिए पहले बहुत सी बातों पर विचार
करना होगा। जैसे उसके गाँव की श्रवस्था, उसके पास नदी, पहाइ,

नहर, कोई खदान या जङ्गल है या नहीं, उसकी शिचा, उसका सामा-जिक जीवन—श्रमुक काम करने में उसे जातिद्गड का भागी तो न होना पढ़ेगा, उसके घर की श्रवस्था-उसके घर में कितनी ख़ियाँ श्रीर कितने पुरुष हैं श्रीर कीन कीन किस काम के लायक़ है इस्यादि।

खेतों का इधर उधर विखरा हुआ होना श्रर्थात एक किसान के सारे खेतों का एक चक मे न होना भी एक बड़ी भारी ब्रुराई है। इसकी प्रथा भी बहत बढ़ गई है। जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं वे श्रपने खेतों का रक्तवा बढ़ाने के लिए गाँव के किसी दिशा में भी पढ़े हुए खेतों को स्वीकार कर लेते हैं। डाक्टर मान ने यह पता लगाया है कि पिंपला सौदागर नामक बंबई प्रान्त के प्राप्त में ६२ फ्री सदी किसानों के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है। जट प्राम में ऐसे किसान ३१ फ्री सदी हैं। बड़े बडे किसान तो ग्रास पास के बडे बडे खेतों को ग्रपने पास रख लेते हैं श्रीर छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों को दूसरों को जगान पर दे देते हैं। किन्तु विचारे छोटे किसानों को जो छुछ मिल जाता है उसे स्वीकार करना ही पहता है। चाहे किसान इन विखरे हुये खेतों को एक ही साल के ठेके पर ले परन्तु वह वर्षी तक उसे जोते चला जाता है इसका यही नतीजा होता है कि खेत विखरे हुए रह जाते हैं। श्रन्यत्र दिए हुए नक्कशे से हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जावेगा कि खेतों के विखरे हुए रहने का क्या अर्थ है। यह नक्ष्मा उसैना गाँव तहसील आँवले जिला बरेली का है। इसमें हमने सिफ़ दो किसानों के खेतों पर चिह्न जगाकर प्रत्येक के खेतों का गाँव भर मे बिखरा हुन्ना होना दिखाया है। चेतराम के खेत सात दुकड़ों में श्रीर राम मनोहर के खेत छ दुकड़ों में गाँव भर में इधर उधर विखरे हुए हैं। इसी प्रकार भ्रीर किसानों के खेत है। लगभग प्रत्येक गाँव में बिखरे हुए खेत पाये जाते हैं।

खेतों के बिखरे हुए होने से जो श्रवस्था उत्पन्न होती है उसके दूर करने के जिये बहुत से प्रयत्न किये गये हैं। बंबई में एक बार यह सोचा गया था कि यदि खेतों के एक नियमित हद से भी श्रधिक दुकड़े हों तो उन्हें गाँव के लगान संबंधी काग़ज़ात में इन्द्राज न किया जावे। ऐसा करने से उस नियमित हद से लोग श्रधिक दुकड़े न करेंगे। पर इससे कुछ लाभ न हुश्रा श्रीर सरकार को श्रपना विचार बदल देना पड़ा।

पंजाब के नहर-उपनिवेशों में ज़मीन के बेंचने में जो क़ैंदें जगा दी गई हैं इससे खेतों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना किसी हद तक एक गया हैं। श्रौर सरकार ने जो ज़मीन किसी को माफ़ी में दी है उसके विषय में यह नियम बना दिया है कि वह ज़मीन केवल एक ही उत्तरा-धिकारी को दी जायगी। पर इन प्रथाश्रों से भी जिस बात की श्रावश्य-कता थी उसमे लाभ नहीं हुआ। श्रगर एक ही उत्तराधिकारी माना जावे श्रौर वह उत्तराधिकारी कहीं घर का बड़ा लड़का हुआ तो वह श्रपने छोटे माइयों को उस जायदाद का भाग दिये बिना न रह सकेगा। चाहे उस जायदाद में श्रधिकार उसे भन्ने ही न दे। पंजाब मे श्राज जो लगभग ४० लाख एकड़ ज़मीन गत श्रस्ती वर्षों में ऐसे श्रादमियों के हाथ मे श्रा गई है जो लोग किसान नहीं हैं, वह सारो ज़मीन, यदि खेतों के इस प्रकार टुकडे टुकड़े न किये जाते तो श्राज श्रपने मूल मालिकों के पास रहती श्रौर प्रति किसान पीछे श्रौसतन कहीं श्रधक ज़मीन पाई जाती।

बंबई प्रांत के कृषि विभाग के ढाइरेक्टर कीटिंग साहब ने खेतों के दुक हे दुक हे किये जाने की बुराइयों को दूर करने के लिये कुछ रास्ता बताया था। उनकी राय थी कि एक किसान के पास उसके व उसके कुटुंब के लोगों की श्रमशक्ति के शौर उसके मूलधन को पूरा सदुपयोग करने के लायक जो खेत हो—ऐसा खेत जिसकी उपज से उसे व उसके कुटुंब को यथेष्ट खाना कपड़ा मिल सके तो उसे उस खेत की एक ही वारिस के नाम रजिस्ट्रो करा लेने का हक हो। ऐसे खेत, जिसे सुभीते के लिये हम "श्राधिक खेत" कह सकते हैं, केवल श्राधिक खेती के जिये ही खागू हों। इस तरह रजिस्ट्रो करा खेने से उस खेत के फिर डुक हो

नहीं किये जा सकते श्रीर एक समय में वह एक ही आदमी के पास रह सकता है। एक से अधिक आदिमियों के हाथ में उसे देने या बॉटने की मनाई की गई थी। पर ऐसे विचार का विरोध मदास के रेवन्यू वोर्ड ने निम्नलिखित कारणों से किया:—

- (१) कौन से खेत श्रार्थिक खेत होंगे इसका पता लगाने में बड़ी किंदि-नाई होगी।
- (२) यह कार्यवाही हिन्दू व सुसलमानी समाज के नियम के विरुद्ध देश में बहुत से ऐसे खेत बना देगी जिसका बटवारा न हो सकेगा।
- (३) श्रमीर किसानों के जिये ही यह नियम जागू हो सकेगा जो एक को श्रपनी ज़मीन देकर दूसरे हक़दारों को उसके बरावर की संपति दे सकेंगे। पर ग़रीबों की गृहस्थी में बड़ी गड़वड़ी मच जायगी। उससे सर्वसाधारण जनता बिना ज़मीन के हो जावेगी जिसका होना सदैव भयंकर है, ख़ासकर ऐसे देशों में जहाँ कि निश्चित दूसरे उद्योग धधे नहीं हैं जिसमे खेती बारी से बचे हुये श्रादमी जग सकें।
- ( ४ ) महाजन को धोखा देने के लिये उसके दूसरे हक़दार भी मूठ मुठ रजिस्टी करा लेंगे।
- ( ४ ) किसानों की इज्ज़त में बहा लग जावेगा।
- (६) खेत बेचने या दूसरे को देने में बड़ा मामेला उठ खड़ा होगा क्योंकि ऐसे प्रत्येक श्रवसर में यही प्रश्न उठेगा कि इस खेत की श्रार्थिक खेत के नाम से रजिस्टी हुई या नहीं।
- ( ७ ) खेतों पर लगान लगाने में बड़ी कठिनाइयाँ पडेंगी।
- ( ८ ) घर घर मे लड़ाईयॉ बढे गी।

कृषि जॉच कमेटी के सामने कीटिङ्ग साहब ने बयान दंते हुए कहा था कि इस नियम के बना जेने से खेती के जोग खेती से दूर न होंगे। पर चूंकि इस नियम से खेतों पर खेती श्रच्छी होने स्रगेगी इससे उममे मज़द्रों की ज़रूरत होगी। इससे ऐसे बहुत से जोग जो उस खेती के बटवारा करने पर उसके दुकड़े दुकड़े के मालिक होते वे ही उन खेतों पर मज़दूरी करेंगे। उनके पेशे में श्रतर न पड़ेगा। केवल उनका पद भर बदल जावेगा।

इसिलये ऐसे नियमों को केवल श्रमीर ज़मीदारों के संबंध में ही सफलता मिली है। सर्वसाधारण की बपौती संपति के बटवारा करने के
ज़ानून नहीं स्वीकार किये गये हैं। दूसरा प्रस्ताव एक यह भी था कि
किसी भी खेत के एक हद के बाद श्रधिक छोटे टुकड़े न किये जावें। जिनके
पास बहुत ही छोटे टुकड़े हों उनसे वे टुकड़े ज़रूर ही ले लिये जावें श्रीर
ऐसे लोगों को बॉट दिये जावें जिससे उनके ख़ुद के खेत नये टुकड़ों के
मिलने से "श्रार्थिक खेत" हो जावें। किसी किसी ने बेहिजम की प्रथा की
सिफ़ारिश की थी जिसके श्रनुसार एक हक्दार, ख़ासकर बड़ा लड़का श्रीर
हक्तदारों के हिस्से की ज़मीन को ख़रीद लेता है जिससे उस ज़मीन के
टुकड़े व होने पावें। पर यह प्रस्ताव भी लोगों को पसंद नहीं श्राया जन
तक कि खेती के सिवाय दूसरे उद्योग धंधे किसानों की पहुंच मे न हों।
कृपि जॉच कमेटी के सामने ऐसी कोई भी सिफ़ारिश नहीं की गई थी
जिससे बपौती संपति के बटवारे के नियम मे बाधा तो न पड़े पर ज़मीन
टुकड़े टुकडे होने से बच जावे।

ज़भीन के दुकड़े दुकड़े होकर इधर उधर हो जाने में जो बुराइयाँ होती हैं उसके जिए एक ही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। वह उपाय है चकवंदी करना। चक्वंदी का श्रर्थ यही है कि छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के के बदले उन्हीं के परिमाश में एक बड़ा सा खेत ले जिया जावे। ऐसा करने से किसान के सब खेत एक ही साथ एक खेत के बराबर हो जावेंगे या श्रिषक से श्रिषक मुख्य मुख्य प्रकार के दो तीन खेत हो जावेंगे।

पंजाब में सहयोगी संस्थाओं द्वारा इस प्रथा से बहुत जाभ हुआ है श्रीर पंजाब में इस उपाय की सफलता को देखकर उसकी श्रोर ऐसे श्रन्य शांतों का भी ध्यान श्राकर्षित हो गया है जिनमें वे ही दुराइयाँ भरी हुई हैं। यद्यपि एजाव में बंदोबस्त विभाग ने श्रपने प्रभाव से चकवंदी कराना चाहा था. पर उससे कुछ न हो सका। किन्तु सहयोगी संस्थावाखे इसका प्रचार वहें धीरल के साथ करने लगे। वे लोगों को चकवंदी का लाभ सममाने लगे जिससे वहत लाभ हम्रा। इस सहयोगिता के भाव से ही लोगों की भावनाओं में बढ़ा अंतर पड़ा है और इस कार्य में सफलता मिल रही है। गाँव वालों में सुधार करने के लिए उनकी सारी शिकायतों को सुनने व उनकी शंकाओं को धीरज के साथ दूर करने की वड़ी त्रावश्यकता है। इस कार्य में श्रसफलता बहुत होती है श्रीर सफलता बहुत थोड़े थोडे परिमाण में मिलती है। पर जिन्होंने इस कार्य का भार अपने ऊपर उठा लिया है वे समकते हैं कि धीरे धीरे जनता को अपनी ओर मिला जेने में ही भलाई है। इससे वे लोग मह-पट कोई सरकारी कानून बना लेने के लिए उतारू नहीं हो जाते। इस प्रकार धीरज से काम करते रहने से पंजाब में इस प्रथा की बही उन्नति हुई है। चकवंदी का रक्तवा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। पहले पांच साल में ३६,७४७ एकड की चकवंदी हुई थी। दुसने ही वर्ष २०.००० प्कड की चकबदी और बढ़ गई व सन् १६२७ ई० के जुलाई महीने तक की सरकारी रिपोर्ट है कि ३१४ गाँवों मे ६८,००० एकड़ की चक्रबंदी हो गई है। तब से ४७ गॉर्वों में चकवदी हुई है। कुत १,३३,००० दुकहे क्रमीन की चकवदी होकर ३४,३०० खेत बन गए हैं। श्रीसतन प्रति खेत का रक्तवा ०७ एकड़ से ३'म एकड हो गया है। हॉ, इतना भर श्रौर ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब में एक ही प्रकार की जमीन व एक ही प्रकार के किसान होने से चकवदी में बढ़ा सुभीता पड़ा है।

पंजाब की इस व्यवस्था से किसी की कुछ हानि नहीं होती। जिसकी आय पहले जितनी थी अब चकवंदी हो जाने पर उसकी आय कम नहीं हुई है। छोटे छोटे खेतों से कोई किसान ज़बद्स्ती निकाला नहीं जाता। कोई ज़ोर-ज़लम नहीं होता। सब काम सरतता से चला जाता है। जब

तक कि चकवंदी के हिसाब से किसानों को उसके पास श्राने वाले खेतों का नक्षशा नहीं बता दिया जाता तब तक उसके खेतों की चकवंदी नहीं की जाती। यह नियम केवल उन्हीं लोगों के लिए लागू है जिनकी ख़ुद की ज़मीन है। इस नियम का उद्देश्य ज़मीन को दुकडे दुकडे होने से रोकता है। उससे वपौती सम्पत्ति के बटवारे में बाधा नहीं पड़ती।

पंजाब की तरह श्रीर प्रांतों में भी उन श्रांतों की निजी किठनाइयों को दूर कर देने के बाद इसी प्रकार चकवंदी कर देना कोई श्रसंभव बात नहीं है। मध्यप्रांत के छचीसगढ़ हिस्से में बिना सहयोगी संस्था की सहायता से ही चकवंदी करने में कुछ सफजता मिली है। वहाँ की ज़मीन व किसानी प्रथाश्रों में विभिन्नता होने के कारण श्रवश्य ही किठनाइयाँ पड़ती है। जिससे वहाँ के सुभीते के लिए मध्यप्रांत की व्यवस्थापिका सभा ने ख़ास क़ानून बना दिया है। इस क़ानून की सहायता से चकवंदी की जाती है व खेती किसानी में भी मज़बूती श्राती है।

इस प्रकार खेतों के एक चक में न होने से जो बुराइयां होती हैं उनका श्रनुभव सभी प्रांतों में किया जा रहा है। पर उन बुराइयों को दूर करने के लिए कहीं भी कोई ख़ास तरीक़ा नहीं निकाला गया है। कई प्रांत के लोग पजाब की इन विधियों का श्रनुकरण करना चाहते हैं जिन्हें वहां बड़ी सफलता मिली है। हिन्दुस्तान में कृषी-सुधार के मार्ग में यह एक बड़ी भारी बाधा उपस्थित है। सभी की यही राय है कि जब तक चकवंदी पूरे तौर से न हो जावे तब तक सरकार को इस श्रोर से लापर-वाह नहीं होना चाहिए। यह काम केवल किसानों के हाथ में छोड़ देने से नहीं वनेगा। पर क्योंकि भारतीय किसान को श्रपनी वपौती ज़मीन बड़ी प्यारी होती है इससे सरकार को चाहिए कि इस मार्ग में ज़रा साव-धानी श्रीर सहानुभृति के साथ चले।

### चौदहवाँ ऋध्याय

# खेती को कमाई में सुघार

खेती की कमाई का अर्थ है खेती की श्रांतरिक श्रीर रसायनिक श्रवस्थाश्रों को इस प्रकार बना देना कि किसान उसमें जो फ़सल पैदा करना चाहता है उस फ़सल के लिए उस ज़मीन की वे श्रांतरिक श्रीर रसायनिक श्रवस्थाएँ उपयोगी हो जावें। वह किसान जिसे खेती के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान है, पहले यह निश्चय करेगा कि उसे कौन सी फ़सल बोनी चाहिए । फिर वह देखेगा कि उस फ़सल के लिए ज़मीन में किन किन रसायनिक व ग्रान्तरिक ग्रवस्थाओं की ग्रावश्यकता है तब फिर वह इतना जान खेने के बाद उस फ़सल के अनुसार उस ज़मीन को कमाने के उपाय निकालेगा। कमाने का मुख्य उद्देश्य यही है। यद्यपि हिदुस्तानी किसान फ़सब फ़सब के अनसार अपनी सूमि को कमाता है,पर श्राष्ट्रनिक कृषि-विज्ञान की दृष्टि से देखने से यह मालुम पड़ता है कि इस विषय में उसे पूरा ज्ञान नहीं है और वह प्रस्पेक फ़सल की प्रकृति को न श्रच्छी तरह से समम पाता है श्रीर न उसके लिए सर्वया श्रमुकुल भूमि तस्यार कर पाता है। भूमि की श्राधनिक शैली से कमाई करने के लिए उसे दो वार्तों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। एक तो यह कि किस किस फ़सल के लिए किन किन आंतरिक और रसायनिक श्रवस्थाओं की श्रावश्यकता है जैसा कि इस श्रध्याय के श्रारंभ में जिख चुके हैं। दूसरे यह कि उसकी ज़मीन में वे श्रवस्थायें वर्तमान हैं था नहीं श्रीर यदि नहीं हैं तो वह उस ज़मीन में उन श्रवस्थाश्रों को किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है।

श्रव हम खेत की कमाई के साधारण पहलुओं पर विचार करेंगे श्रीर यह भी वताने का प्रयत्न करेंगे कि हम उन्हें किस प्रकार वैज्ञानिक रूप दे सकेंगे। पीछे कह चुके हैं कि किसान खेतों में सब से पहले खाद डालता है। हमे यह भी मालूम है कि वरसात के लगभग म-१० दिन पहले खेतों में खाद डाली जाती है। खाद को विना जोते हुए खेतों में लाकर किसान चारों तरफ़ उसकी छोटी छोटी देरी बना देता है और उसे मिट्टी में मिला देने के लिये कम से कम एक या दो मुसलाधार वर्षा के वाद उस खेत को वह जोत देता है। पर यह विधि कुछ हद तक अवैज्ञानिक है और खाद डाक्तने से जो परा लाभ होना चाहिये वह इस विधि से नहीं होने पाता। पानी गिरने के लगमग द-१० दिन पहले जो खार की देरियाँ खेतों में रख दी जाती हैं उससे सच्यें की गर्मी से जलकर बहुत सा लाभकारी तत्व नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद पानी गिरने से उस खाद के वहत से लामदायक तत्व वह जाते हैं । यदि हमारे किसान खाद की ढेरियाँ बना कर उन्हें खेतों में रखने के बदले, उस खेत में छोटी छोटी खाइयाँ बना कर नीचे दवा हैं तो उस खाद के बहुत से लाभदायक तत्वों की इस प्रकार हानि न हां । ऐसा करने से कोई श्रधिक पैसा व समय न लगेगा । केयल पहले की चली हुई कृषि की एक विधि में कुछ परिवर्तन भर कर देना पड़ेगा। श्राजकल भी किसान लोग श्रपनी जमीन के कुछ हिस्से को परनी छोड़ देते हैं। गाँव के लोग बहुधा गोवर व घर के अन्य कृडे-कचडे को घर के पास ही किसी घरे में भर देते है। उन्हें चाहिये कि ऐसा करने के बद बे परती छोड़ी हुई ज़मीन में बराबर दूरी पर एक से डेढ़ फ़ुट गहरी खॉई खोदकर उस गोवर व कड़े-कचडे को उसमें भर भर के उसे दकते जावे । इस प्रकार भीतर ही भीतर सद कर वह खाद मिट्टी में मिल जावेगी । दूसरे वर्ष इस ज़मीन पर खेती कर इसरी टुकडी को परती छोड दें व उसमें बरावर वरावर दूरी पर खाइयां खोदकर श्रीर उनमें उपर्युक्त विधि से खाद जमा करें। इस विधि से नैनी ( प्रयाग ) कृषिनिधानय के

प्रधान श्रध्यापक सिस्टर हिगिनबाटम ने बढ़ी सफलता-पूर्वंक अपने खेतों में उन्नति की है। इसके साथ साथ कूड़े-कचड़े गाँव की श्राबादों से दूर भी हो जावेंगे व गाँव की श्राबादी वाला भाग शुद्ध व स्वच्छ हो जावेगा। जब ये कूड़े कचड़े श्राबादों के पास पड़े रहते हैं तो नित्य हवा उनसे ख़राब होती रहती है जिससे मलेरिया श्रादि तरह तरह के रोग फैलते रहते हैं। इन रोगों के कारण किसानों की श्रमशक्ति भी चीण हो जाती है। इससे कूड़े कचड़ों को उपर्युक्त विधि से खेतों में गाड़ देने से दोहरा फायदा होता है। नैनी (प्रयाग) कृषिविद्यालय के प्रधान श्रध्यापक हिगिन-बाटम साहब का श्रनुभव है कि श्राज कल जिस प्रकार श्रपने खेतों में खाद डाल कर उनपर जितने दिनों के लिये जो श्रसर पैदा करता है, यदि वही खाद खेतों में उपर्युक्त विधि से खाई खोद कर डाली जावे तो वही श्रसर उससे दुगने तिगने समय तक कायम रहेगा।

हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तान मे खेतों की पहली जोताई वर्षा आरम्भ हो जाने के बाद शुरू होती है। रबी और ख़रीफ़ की पहली जोताई के बीच के दिनों मे खेत बेजोते पड़े रहते हैं। नतीजा यह होता है कि गरमी में उस ज़मीन पर धूप प्रकाश व हवा अपना पूरा श्रसर नहीं पहुंचा पाती। मान लिया जावे कि एक प्रकार के दो खेतों में एक ही प्रकार के बीज बोये गये और उनमें एक ही प्रकार से खेती हुई इस श्रवस्था में श्रमुभव से देखा गया है कि जो खेत रबी के बाद बिना जोते हुए पड़े रहे उनकी श्रपेचा उन खेतों में उपज श्रधिक होती है जो रबी के बाद एक बार जोत दिये गये हों। क्योंकि ऐसा करने से गरमी के दिनों की धूप प्रकाश श्रीर हवा का श्रसर उन पर श्रच्छा पड़ता है। हवा की तरह सूर्य्य की किरणों के संपर्क से ज़मीन के कणों में रसायनिक परिवर्तन होता है जिससे उसमें चनस्पति भोजन तथ्यार होता है। इसके सिवाय दूसरा वड़ा भारी जाम यह होता है कि जब बरसात श्राने के करीब बढ़े ज़ोरों से श्रांधी श्राती है और हवा चज़ती है तो उस हवा में इधर उधर के

खिनज पदार्थों के छोटे छोटे परमाछ व तरह तरह के नमक श्रादि के पर-माछ मिल जाते हैं। जब पहली बार वर्षा होती है तो उस पानों के साथ वे क्या खेतों पर श्रा जाते हैं। यदि खेत रबी फ़सल के बाद एक बार जीत दिया गया हो तो ये परमाछ उसमें उस पानों के साथ साथ विंध जाते हैं। पर यदि खेत एक दस सपाट पड़ा रहा हो तो उसमें इस श्राधी से कुछ लाभ नहीं होता क्योंकि वे क्या ऐसी ज़मीन से पानी के साथ जपर ही उपर बह कर निकल जाते हैं। इसलिये जब रबी के बाद खेतों को एक बार जोतने की सलाह दी जाती है तो यहाँ के किसानों को यह श्रापित होती है कि वर्षा के पहले खेत बहुत कड़े होते हैं जिन पर हिंदु-स्तान के वर्नमान बैज व हल जीताई नहीं कर सकते। पर उनकी श्रापित एक मिच्या धारणा ही है। खेतों को श्रधिक कड़े होने तक क्यों रहने दें? उन्हें रबी फ़सल के कटते ही जब कि ज़मीन नरम होती है जोत देना चाहिए। रबी के कटते ही उसे जोत देने से रबी फ़सल की जहें श्रीर हुटें उस ज़मीन के नीचे धेंस कर स्वय सड-सड़ कर खाद बन जावेंगी, यह एक श्रीर फायदा होगा।

खेत की कमाई के विषय में जानने योग्य दूसरी बात हिंदुस्तानी हजों की विभिन्नता होती है। कहीं भारी इल होते हैं कहीं हक्के। कहीं फार या फल अधिक हलका या नुकीला होता है कहीं साधारण ही। पर बहुधा सभी हजों की बनावट एक सी ही होती है। हिंदुस्तान के सर्व-साधारण हजों में यह दोष होता है कि वे ज़मीन में बहुत गहराई तक नीचे प्रवेश नहीं कर सकते और न मिट्टी को पलट सकते हैं। नतीजा यह होता है कि पौधे कपरी सतह की द्र-१ इंच ज़मीन से ही अपना भोजन खींच खींच कर उसे चूसते जाते हैं। नीचे की सतह की ज़मीन जैसी की तैसी पड़ी रहती है। भिन्न भिन्न प्रांत के कृषि विभागों ने देशी हलों में ही हुछ उन्नति की है जो ज़मीन में अधिक गहराई तक प्रवेश करते हैं और अधिक मिट्टी को पजट सकते है। इन हलों की क्रीमत भी अधिक नहीं है। इस

प्रकार संयुक्त प्रांत में मेस्टन नामक हत्त बहा श्रन्छा श्रीज़ार सिद्ध हुआ है। वह करीब करीब देशी हल की तरह ही है। पर उससे प्रधिक लाभ-दायक है। वह देशी हल की अपेचा अधिक गहराई तक प्रवेश करता है श्रीर बेकार पौदों तथा घास को नीचे दवा देता है जिससे ने नीचे सड़ कर खाद वन जाते हैं। ज़मीन के प्रतरने से उसकी उपज शक्ति बढ़ जाती है। यदि इस हल से जोताई की जावे तो देशी हल की अपेचा कुछ कम बार जोताई करने से उतना ही लाभ होता है श्रीर इस मेस्टन हल से साधारण देशो हल की श्रपेका ढेढ़ गुना जोताई होती है। एजाब में यह हल बहत अधिक काम में लाया जा रहा है। साधारण देशी हल का दाम ४ से १० रुपये तक है श्रीर एक श्रन्छे मेस्टन हल की क्रीमत १२ से २० रुपये तक है सेस्टन के सिवा हिंदुस्तान की खेती के लिये दूसरे प्रकार के हल भी उपयोगी पाये गये हैं जैसे पजाब का राजा हल जिसका मुख्य ३८ से ४० रुपये तक है। मेस्टन हज से यह हज श्रधिक वजनी श्रीर मज-बंत होता है। राजा हल मेस्टन हल की तरह ही ज़मीन को पलट देता है पर उससे अधिक गहराई तक प्रवेश करता है। कड़ी ज़सीन व ऐसी जमीन जिसमें बेकार पौदे बहुत निकल श्राया करते हैं इन दोनों प्रकार की ज़मीनों के लायक राजा हल श्रधिक उपयोगी है। यह हल देशी हज की अपेचा चौगनी जोताई करता है जिससे समय व परिश्रम की वचत होती है। इस इल के साथ कठिनाई यही है कि वह बहुत भारी होता है। इससे वह केवल उन्हीं किसानों द्वारा काम में लाया जा सकता है जिनके पास काफ़ी मज़बूत बैज हों। मेस्टन व राजा हत्तों के चित्र अन्यत्र दिए गये हैं। देशी हल से श्रधिक नीचे तक प्रवेश करने वाले व मिट्टी पलटने वाले हतों की सिफ्तारिश यहाँ के किसानों से **प्रान्सर की जाती है। क्योंकि इससे यहाँ की खेती-वारी की वड़ी उन्नति** होने की सभावना है। गन्ने की बड़ी बढ़िया खेती के लिए श्रीर रबी फ़सल की मिट्टी में किसी किसी फ़सल के लिए पानी क़ायम रखने के लिए ऐसी जोताई की तो निस्संदेह ही श्रत्यधिक श्रावश्यकता होती है। पर यह श्रमी निश्चय नहीं किया गया है कि ख़रीफ़ की सारी श्रवस्थाशों में ऐसी जोताई लाभदायक होगी या नहीं बिक इसका उल्टा प्रभाव पढ़ने की बढ़ी संभावना है। एक तो यह कि जिस ज़मीन में हल्का पानी गिरता है वहाँ श्रधिक जोताई करने से ज़मीन के भीतर पहली वर्षा से जो पानी जमा होता है वह सब बुरी तरह इधर उधर हो जाता है जिससे उसमें बीजों से श्रकुर नहीं निकल पाते दूसरे जहाँ पानी श्रधिक गिरता है वहाँ की ज़मीन में श्रधिक जोताई से इतना पानी भर जाता है कि वहाँ भी बीजों से श्रकुर फूट नहीं पाते श्रीर यि बीज बोने में श्रधिक देरी कर दी गई तो उपज को नुक्रसान पहुँचता है। इससे यह प्रकट होता है कि देशी हल एक दम नाकारा व श्रधिक गहराई तक जोताई करने वाले मेस्टन व राजा हल सदैव लाभदायक ही नहीं होते। इससे किसानों को चाहिये कि श्रपनी श्रपनी ज़मीन श्रीर श्रपनी श्रन्यान्य श्रवस्थाओं में काफ़ी दिनों तक किसी भी हल की परीचा कर लें तब फिर उसे प्रहण करें।

किसान देशी हल से खेत के एक कोने से जोताई आरंभ कर चारों श्रोर घूम-घूम कर श्रंत में उसे ख़तम करते हैं। ऐसा जोतने से श्रोर इसी प्रकार पाटा चलाने से खेतों के बीच का हिस्सा तो गहरा श्रीर किनारे ऊँचे हो जाते हैं। पर यह प्रथा श्रच्छी नहीं है क्योंकि बरसात श्रीर सिचाई का पानी गहराई की श्रोर जाकर जमा हो जाता है। इससे उपज को हानि पहुँचती है। उचित विधि तो यह है कि खेत के बीच से जोताई श्रारंभ की जावे। बीच के हिस्से को जात के फिर बारी बारी उसके चारों श्रोर हल चलाया जावे जब तक कि उसके चारों तरफ़ की ज़मीन जुत न जावे। श्रगर खेत बड़ा हो तो उसके हिस्से कर लेने चाहिये व उपर्युक्त विधि से प्रत्येक हिस्से के बीच से जोताई करनी चाहिए, श्रीर जब इस खेत को दुवारा जोतना हो तो वो हिस्सों के बीच की क्यारियों को बीच मान कर उस हिस्से में हल चलावें। इससे खेत बराबर रहेगा। इस पुस्तक में दिये हुये चित्रों से दोनों प्रकार की जोताई का पता लग जावेगा। चित्र (अ) जोताई की वर्तमान विधि का है चित्र (ब) भ्रादर्श विधि का है।

गॉवों से यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि जैसा बोवेगा वैसा काटेगा। पर इस विषय में हम जो जापरवाही देखते हैं उससे कह सकते हैं कि इस कहावत का व्यावहारिक महत्व उन किसानों के विचार में नहीं श्राने पाता। पिछले श्रध्यायों मे बीज के जुनाव श्रीर उसकी रचा के विषय में जो कह चुके हैं उन सब बातों से हमारे उपर्युक्त दोषारोपण का सम-र्थंन होता है। इसमें उन्नति करने के लिये सारी न्यवस्थाओं को वदल देने की श्रावश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की वर्तमान कृषि की श्रवस्था में थोड़े से ही परिवर्तन की ग्रावश्यकता है। प्रत्येक मामूली किसान जो बीज बोता है उसके विषय में साधारणतया एक बात बहुधा देखने मे श्राती है। वह यह कि बीज बोते समय एक ही प्रकार के व एक दर्जें के बीज नहीं बोये जाते । उसमें कई प्रकार के बीजों का मिश्रण रहता है । ऐसे बीज बोने से जो पैदावार होगी वह भी एक ही प्रकार की न होगी। इस पैदावार का बाज़ार में उचित मुख्य प्राप्त नहीं हो सकता । हम इस दोष को दो प्रकार से दर कर सकते हैं। एक तो यह कि जब फ़सल पक कर तैयार हो गई हो तो उसे काटने से पहले उसमें से एक प्रकार के पौदों को अगल काट कर उनसे बीज निकाल लें। फिर इन बीजों को आगासी फसल के लिए रख छोड़ना चाहिए। पर इस प्रथा में एक वड़ी कठिनाई है। बीजों का मिश्रण इस तरह से बढ़ा हम्रा है कि इस प्रकार कुछ श्रच्छे श्रन्छे पौदों को छॉट लेना सहज नहीं है। दूसरा तरीक़ा इससे श्रासान है। वह यह है कि प्रत्येक प्रात के सरकारी कृषि विभाग प्रत्येक फसल के अच्छे अच्छे बीज इकट्टा करके रखते हैं। इससे किसानों को चाहिए कि वे इन विभागों से या अन्य सरकारी बाज की दुकानों से जहाँ कृषि

विभाग की तरह बीज इकट्ठे किये जाते हैं अपनी खेती के जिए बीज मोज ले जिया करें।

डंचे दनें के बीज जमा करने श्रीर बेचने का काम मुख्यतः प्रत्येक श्रांत के सरकारी बीज के गोदाम के उपर निर्भर रहता है। इन गोदामों की निगरानी शांत का सरकारी कृषि विभाग करता है। इस काम में सब शांतों से मध्यशांत श्रागे बढ़ा हुशा है। १६२६-१६२७ में वहाँ ३४६० गेहूं के, १६६ धान के, १६२७ कपास के, १०१ ज्वार के श्रीर १०४१ मूँगफली के बीज के गोदाम थे। वहाँ वे बीज साधारण बीजों से सिर्फ नाम मात्र के लिए श्रधिक दाम में बेचे जाते हैं। कपास के बज़ारू बीज श्रीर सरकारी बीज के दामों में कुछ श्रंतर होता है। महास श्रीर पंजाब में उन शातों में सरकारी कृषि-विभाग बाज़ारू भाव से कुछ उँचे भाव में श्रव्य बीजों को लेकर जमा कर लेता है। सयुक्त शांत में युछ बीज तो नकद दाम लेकर बेचे जाते हैं पर बहुधा लोगों को बीज उधार दिये जाते हैं श्रीर फिर उनके बदले में उसी दर्जें के बीज वापिस लिए जाते हैं जिससे श्रागामी वर्ष के लिए श्रीर श्रिष्ठ बीज जमा हो जाने। बगाल में कृषि-विभाग के एजेंटों द्वारा जूट के उँचे दर्जें के बीज बेचे जाते हैं।

यद्यपि प्रत्येक प्रांत मे उत्पर कहे श्रनुसार बीज बेचने के लिए सरकारी कृषि विभाग या सरकारी वीज-गोदाम प्रयत्न कर रहे है पर यह प्रथा इतनी कम विस्तृत है कि श्रिष्ठिकतर किसानों को इस बात का पता तक नहीं है। लोगों मे श्रन्छे बीज के उपयोग के प्रचार करने के लिए प्रत्येक तहसील श्रीर प्रगने में सरकारी बीज-गोदामों के एजेंट बना देने चाहिए। पाश्चात्य देशों में कृषकों को बीज बेचने का ज्यापार साधारण लोग करते हैं जिनसे उन्हें लाभ भी काफी होता है। हमारे उत्साही नचयुवकों को, जिनका हदय प्राम सुधार के लिए श्रत्यत ही ज्यम हो रहा है, जैसा कि उनके श्रोजस्वी भाषणों से मालूम होता है, चाहिए कि ऐसे कामों को

श्रपने उपर ले ले। इससे देश सेवा ही नहीं, साथ ही अच्छी तरह से पेट सेवा भी हो सकती है। श्रच्छे बीज का श्रधिक प्रसार करने का सबसे श्रिधक व्यावहारिक उपाय तो यह होगा की बीज की सरकारी एजेंसी गाँव के महाजन श्रीर साहुकारों को दे दी जावे। इन एजेंटों के लिये यह नियम बना दिया जावे कि वे सरकारी गोदामों से एक नियत मूल्य पर बीज लिया करें श्रीर उचित खाभ उठाकर एक नियत मूल्य पर बेच दिया करें। उधार बीज वेचने से श्रत मे उसके बदले जो उसी दर्जें के बीज श्रावें उसे भी बीज की तरह बेच दिया करें। एक सरकारी श्राक्षसर इनके लेन देन के हिसाब की जांच साल भर में एक बार या दोबार कर जाया करे, श्रीर इस बात की भी जांच किया करें कि वह जो बीज बेचता है उसमें कोई मिश्रण तो नहीं रहता या उस बीज का दर्जा सरकारी बीज का सा है या नहीं।

वीन के विषय में दूसरी श्रावश्यक बात यह है कि उसे कैसे जमा रखना चाहिये। नितनी प्रथाएँ हमने देखी हैं उनसे सीड, घुन या श्रन्य विनाशक कीडों से वीन की भली मांति रचा नहीं होने पाती। इससे श्रन्छा तो मटके वगैरह में रख देना है। बम्बई प्रांत की कृषि प्रदर्शनी में, जो पूना में सन् १६२६ में हुई थी, कंकरीट (Concrete) के बने हुये कृठिने दिखलाये गये थे निनमें बीन श्रन्छी तरह से रखे जा सकते हैं। बीज-गोदाम वानों को ऐसे कुठिने श्रवश्य ही काम में लाना चाहिये। ये बहुत महगे नहीं होते श्रीर चनते बहुत दिन तक हैं। ऐसे कुठिने मांसी, नाहौर, जबनपुर श्रादि शहरों में बनते हैं।

वीज के बोवाई की विधियों के बारे में यहाँ कोई और ख़ास बात नहीं कहना है। अन्यत्र दिये हुये चित्र से यह मालूम हो जावेगा कि बीज बोने के कुंडों वाली एक हिंदुस्तानी विधि में ही कैसी उन्नति की जा सकती है। इस चित्र से आठ कुंडे एक ही साथ काम कर रहे हैं। बीज एक जकड़ी के संदूक में रक्खा है। पीछ बैठा हुआ आदमी उसको बोता जा रहा है।

कषिकर्म के दृष्टिकोण से आबपाशी के वर्तमान ज़रिये संतोषदायक नहीं है। हम यहाँ अब यह विचार करेंगे कि हमें श्राबणशी के नाम से जितना पानी मिल जाता है उसका श्रन्छे से श्रन्छ। उपयोग किस प्रकार से कर सकते है। उत्तरी हिंदुस्तान के उन हिस्सों में, जहाँ कि नहरों से श्रावपाशी होती है, नज़र डालने से मालूम होगा कि वहाँ पानी का बड़ा नकसान होता है। किसान जोग नहरों से अपने खेतों मे पानी ले जाने के लिये जो नालियाँ बनाते हैं उनकी इतनी बरी हालत रहती है कि पानी उनमें सं श्रक्सर फ़ट कर बाहर निकल जाता है। खेत की सतह ठीक तरह से समान नहीं की जाती है। खेतों में बहुधा क्यारियाँ होती ही नहीं । खेतों की अच्छी तरह से सिचाई नहीं होती जिससे फ़सल कम होती है। जहाँ कुएँ से सिचाई होती है वहाँ यह जापरवाही नहीं पाई जाती क्योंकि जब कुएँ का पानी लिया जाता है तब उसका दास दिया जाता है। पर नहर के पानी का दाम पानी के परिमाण के अनुसार नहीं बहिर सिचाई किए जाने वाले रक्तबे के हिसाब से दिया जाता है। इस प्रकार पानी का ज़कसान तो होता ही है, साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा पानी के श्रासपास के खेतों मे भर जाने से उन खेतों की फ्रसब को बढा धका पहुँचता है। यह धारणा कि खेती के लिए सदैव श्रिधिक पानी की श्रावश्यकता होती है मिथ्या है। ज़मीन ज़मीन श्रीर फ़सल फ़सल के अनुसार कम या श्रधिक सिचाई की श्रावश्यकता होती है। जिस प्रकार कम सिचाई से उपज को धक्का पहुँचता है उसी प्रकार प्रकार श्रधिक सिचाई से भी उपज की हानि होती है। सिंचाई तो केवल उचित मात्रा में होनी चाहिये। श्रव्छी हैसियत की ज़मीन में उचित परि-माण में यदि थोडी सी सिचाई की गई हो तो उसमें बढ़ी अच्छी असल होगी। श्राबपाशी का वैज्ञानिक सहत्व यह है कि पानी ज़मीन के भीतर के परमाणुत्रों के चारों तरफ़ पहुँच जावे। ज़मीन की इस भीतरी सतह में आर्गेनिक ( organic ) पदार्थ मिला देने से और अच्छी जोताई कर

देने से उसका घनत्व बढ़ जाता है। इसिं ये यदि खेती के श्रीर काम होशियारों से किये जादें तो जितनी श्रन्छी ज़मीन होगी उतना ही कम नहर द्वारा श्रावपाशी की ज़रूरत होगी। रही ज़मीन के लिये श्रिषक पानी की ज़रूरत होती है। नहरों से ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले लेने से पानी का जुकसान तो होता ही है पर जिस खेत में ज़रूरत से ज़्यादा सिचाई होती है उसके गुग्र भी घट जाते हैं। हर एक किसान को इस बात का ज्ञान श्राप्त कर लेना चाहिये कि किस किस फसल के लिये कितने कितने पानी की ज़रूरत होती है तथा श्रावपाशी हो जाने पर किस प्रकार के उपाय श्रीर किये जावें जिससे सब से श्रिषक लाभ हो।

हम कह चुके हैं कि निराई से दो लाभ होते हैं। एक तो उससे जंगली पौदे उखाद कर दर कर दिये जाते हैं। दसरे उससे मिट्टी खल जाती है। पहले कार्य का उद्देश्य यह है कि उस खेत के मुख्य पौढ़ों के पास उनके भोजन के लिये दूसरे प्रतिद्वन्द्वी पौदे न रह जावें जिससे उस ज़मीन में मौजूद वनस्पति भोजन से उसमें के मुख्य पौदे पूरा पूरा लाभ उठा सकें। निराई के दसरे कार्य का उद्देश्य यह है कि जमीन मे पानी बना रहे श्रीर उसमें हवा स्वतंत्रतापूर्वक श्राती जाती रहे । खरीक के दिनों में जब कि लगातार वर्षा होती रहती. पहला कार्य श्रधिक महत्व का होता है और दूसरा कार्य रबी के दिनों में श्रधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे किसान ख़रपी जैसे साधारण श्रीज़ार से निराई करते हैं। किन्त खुरपी से काम बहुत धीरे धीरे होता है। इसके सिवाय दो तीन पानी गिरने के बाद जब तक मिट्टी में श्रोट न श्रा जावे तब तक खरणी से निराई नहीं हो सकती। बरसात के दिनों मे कभी कभी ऐसा होता है कि दस दस पद्रह पंद्रह दिनों तक पानी की कही लगी रहती है। इससे भी मिट्टी में स्रोट जल्दी नहीं स्राने पाती । परिमाग यह होता है कि जगली पौधे उस खेत के मुख्य पौधों को दवाने जगते हैं । इससे निराई के जिए कुछ ऐसा धौज़ार काम में जाना चाहिए जिसे स्रोट की परवाह न हो । ऐसे श्रौज़ार सरकारी कृषि विभाग से मिल सकते हैं। ख़ास कर पंजाब के नहर उपनिवेश जैसे स्थानों में इस प्रकार निराई करने से काम नहीं चल सकता जहाँ कि खेतों का रक्षवा तो बड़ा होता है श्रीर मज़दूर बहुत मँहगे मिलते हैं। पारचात्य देशों में निराई का काम हैरो (Harrow) श्रौर हो (Hoe) नामक यंत्रों से होता है। इस देश में जहाँ सिंचाई नहरों से होती है वहाँ इन यन्त्रों की परचात्य देशों से भी श्रधिक आन्वस्थकता है क्योंकि सिंचाई के बाद ज़मीन की ऊपरी सतह कही हो जाती है श्रौर जंगली पौदे बहुत हो जाते हैं। यह प्रथा श्रधिक ख़र्चीलो भी नहीं है क्योंकि एक श्रादमी एक जोड बैल से दिन मे ३-४ एकड़ ज़मीन में काम कर सकता है। पर उन (Harrow) यंत्रों में भी जो कुछ किठनाइयाँ श्राती थीं उनको दूर करने के लिये पंजाब के सरकारी कृषि विभाग ने कुछ ऐसे हो (Hoe) श्रौर हैरो (Harrow) बनाये हैं जिन्हें वार-हैरो (Bar Harrow) कहते हैं श्रौर जिन्हें गाँव का साधारण मिस्श्री भी बना सकता है।

भ्रन्यत्र हो ( Hoe ) श्रीर वार-हैरो ( Bar Harrow ) के चित्र दिये हुए हैं।

निराई श्रीर गोड़ाई का काम हमारे देश में बहुधा खियाँ करती हैं श्रीर दिन भर में कठिनाई से प्र खियाँ एक बीधा निरा पाती हैं। पर जायजपुर हो (Hoe) के द्वारा एक श्रादमी एक जोड़ बैज से ४-१ बीधे पर काम कर जेता है। गोड़ाई के दिनों में बैज तो बेकार बैठे रहते ही हैं, इससे यदि हो (Hoe) श्रीर बैजों के द्वारा गोड़ाई की जावे तो काम में किलायत भी पढ़े श्रीर औरतों की मेहनत भी बचे। जायजपुर हो (Hoe) बरसात में ख़ास कर ज्वार, बाजरा के खेतों में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। बार-हैरों (Bar Harrow) गेहूँ, कपास श्रीर जो के खेतों में बड़ा उपयोगी पाया गया है श्रीर उसे निम्नजिखित विधियों से काम में काते हैं:---

- (१) ठीक बीज बोने के बाद यदि बोवाई पानी भरी ज़मीन में की गई हो श्रीर उस ज़मीन में काफ़ी पटेला चलाया गया हो तो एक ही बार हैरों ( Harrow) चलाने से काम चल जाता है। ऐसी ज़मीन में हैरों पर श्रधिक वज़न देने की श्रावश्यकता नहीं होती।
- (२) बीज बोने के बाद यदि वर्षा के कारण् ज़मीन कड़ी हो गई हो तो बिना वज़न दिये एक ही बार हैरो ( Harrow ) चलाने से काम चल जाता है।
- (३) गेहूं के पौदों मे जहाँ ३-४ पत्ते निकल श्राये हीं वहाँ बिना बज़न दिये एक बार हैरो ( Harrow ) चला देना चाहिये।
- ( ४ ) पहली श्रौर दूसरी सिंचाई के बाद वज़न देकर कम से कम दो दो बार श्राडा बेडा हैरी ( Harrow ) चला देना चाहिये।
- ( १) शुरू शुरू में चना, कपास व गन्ने के खेतों मे भी हैरो (Harrow) चला देने से फायदा होता है।
- हैरो ( Harrow ) को उचित समय में चलाने से बहुत फायदा होता है। पर ज़मीन जब श्रधिक गीली हो तो उसे न चलाना चाहिये, नहीं तो पीटे उखड़ जाते हैं।

#### कटाई

हिन्दुस्तान में कटाई बहुधा हिसये से होती हैं। स्नाम तौर से लोग फसल को काटते जाते हैं और खियाँ उसके गट्ठे बनातों जाती हैं। इस प्रकार से एक दिन में एक एकड़ गेहूँ, जो या धान जैसी फसल काटने के लिये स्नाठ पुरुष स्नौर खियों की स्नावश्यकता होती है। कृषिकमं की श्नौर विधियों की स्रपेचा ख़ास कर फसल काटने में पुराने स्नौजारों से काम श्रधिक लिया जाता है। इंडियन जरनल स्नव् इकानामिन्स नामक पित्रका के द्वितीय भाग, खयड दो में स्नध्यापक गिलवर्ट स्लेटर ने स्नपने "दिन्या भारत के अर्थशास्त्र" शीर्षक लेख में इस प्रकार लिखा है—धान

के खेतों में फ़सल काटते हुए लोगों को देख कर सुभे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि एक दिन में एक एकड फ़सल काटने के लिये कितने श्राद-मियों की श्रावश्यकता होती है। उत्तर मिला श्राठ। तथा इसके सिवा फ़सल को खिलहान में ले जाने के लिये कुछ खियों की श्रावश्यकता होती है।

इगलेंड में फ्रसत यंत्रों से काटी जाती है। एक श्रादमी फ्रसत काटने श्रीर बांधने की एक मशीन से एक दिन में छु: एकड़ की फ़सत को काट श्रीर बांध सकता है। वास्तव में हिन्दुस्तानी प्रथा से समय श्रीर शक्ति की वड़ी हानि होती है। यह तो केवल एक उदाहरण था। ऐसी बातें यहाँ प्राय: सभी स्थानों में पाई जाती हैं।

श्राध्यापक गिलवर्ट स्लेटर ने जिस यंत्र की चर्चा की है यह तो एक साधारण यंत्र है। इसके सिवा सामने दिये हुये चित्र के समान फ़सल काटने का एक श्रीर यंत्र होता है जिसका उद्देश्य परिश्रम का बचाना है। यह उन किसानों के जिये है जिनके पास गेहूं के बड़े बड़े खेत होते हैं श्रीर जिन्हे फ़सल काटने के लिये मज़दूर नहीं मिल सकते, इन्हीं कारणों से पंजाब मे ऐसी सैकड़ों मशीने काम कर रही है। इन मशीनों में प्रति दिन चालीस से पचास एकड़ की गेहूं की फ़सल कट जाती है। एक जोड़ श्रन्छ बैल इस मशीन को खींच सकते है। पर इसे दिन भर चलाने के लिये दो जोड़ बैलों की श्रावश्यकता होती है। प्रति घटे उन बैलों को बदलते रहना चाहिये। इस मशीन से एक एकड़ गेहूं काटने का दाम ढेड़ रुपया होता है। उतने ही गेहूं को हाथ से काटने का दाम छु: रुपये होते हैं।

पर इस विषय में एक वात श्रवश्य ही ध्यान मे रखनी चाहिये। हमारे किसानों के खेत इतने छोटे होते हैं तथा उनकी श्राधिक श्रवस्था इतनी हीन होती है कि उनमें से प्रत्येक किसान ऐसे महिंगे यंत्रों को रख कर उनसे पूरा जाभ नहीं उठा सकता। हुन यंत्रों से तो उन्हीं स्थानों में लाभ उठाया जा सकता है जहां किसानों के पास सौ दो सौ एकड़ ज़मीन हो और जिनमे एक ही प्रकार की फ़सल बोई जाती हो । जहां ऐसे बड़े खेत हों व जहां इस प्रकार एक ही फ़सल बोई जाती हो उन स्थानों मे ऐसे यंत्र सहयोगी संस्थाओं द्वारा काम में लाये जा सकते हैं । इसी से ये यंत्र पंजाब मे बड़ी सफलताप्र्वक काम में लाये जा रहे हैं पर उन्हें संयुक्त प्रांत और विहार में सफलता नहीं मिल सकती है । अन्यत्र गेहूँ काटने के एक और यत्र का चित्र दे रहे हैं जो बहुधा भारतवर्ष में काम में खाया जाता है ।

#### खलिहान

काटने के बाद फ़सल खिलहान में ले जा कर रखी जाती है। श्रामतौर से खिलहान गाव के चारों तरफ़ के बाग़ बग़ीचों में होते हैं। या खेत में ही एक तरफ सफ़ाई करके फ़सल की ढेरी लगा देते हैं। वहां उसे फैला-कर रख देते हैं ताकि वह वहाँ श्रद्धी तरह से सुख जावे। फिर उसकी गेहाई ( मड़ाई ) शुरू कर देते है । पारचात्य देशों में काटने के बाद फ्रसत इके हुये स्थानों मे रक्ली जाती जिससे उसके पानी गिरने से सद जाने, चिलम की श्राग उड़ कर उसमें श्राग लग जाने तथा चूहे श्रादि जानवरों के काटे जाने का डर नहीं रहता। भारतीय किसान भी यदि अपनी गाड़ी कमाई के फल को अन्त में बर्बादी से बचाना चाहते हैं तो उन्हें सहयोगी संस्था द्वारा प्रत्येक गांव पीछे एक या दो ऐसे ढके हुये स्थान बना कर अपनी फ़सल को सावधानी से रखना चाहिये। यह कई बार देखने मे श्राया है कि फ़सल काफ़ी श्रच्छी हुई है। कट कर खिल-हानों में आ गई है। पर इसके बाद पानी गिर जाने से सड़ कर सत्या-नाश हो गई है। यदि किसान गेहाई श्रादि के होने तक श्रपनी फ्रसल को ढके हुये स्थानों मे रखने मे श्रसमर्थ है तो उसे कम से कम कूप बना कर तो अवश्य ही रख देना चाहिये जैसे स्युक्त प्रांत के बिजनौर, सहा- रनपुर त्रादि पश्चिमीय ज़िलों में होता है। यह कृप इस प्रकार बनाया जाता है। कटी हुई फ़सल को गुम्बज की तरह सजा देते हैं। ऊपर उसके पयाल को इस प्रकार छा देते हैं जिससे उसके ऊपर से पानी ढल जाता है श्रीर ढेरी के नीचे प्रवश नहीं करने पाता।

## गेहाई

इस समय गेहाई या दायँ चलाने की प्रथा जो प्रचलित है वह एक प्रकार से कोई ख़राब नहीं है। हां, वह बैलों के लिये दुखदाई अवश्य ही है। ख़रीफ़ की गेहाई के साथ साथ रबी की बोश्राई भी करनी पड़ती है तथा रबी को गेहाई कड़ाके की गरमी में होती है। इस प्रकार की गेहाई बैलों के लिये और भी दुखदाई है। इससे यदि किसी यंत्र से गेहाई बीलों के लिये और भी दुखदाई है। इससे यदि किसी यंत्र से गेहाई की जावे तो बैलों का कष्ट तो दूर अवश्य ही हो। साथ ही रबी को जोताई बोश्राई में वे बैल अधिक ताक़त के साथ काम कर सकेंगे। प्रत्येक प्रांतीय सरकारी कृषिविभाग के पास गेहाई का यंत्र होता है। सखुक प्रांत की सरकार मिश्र देश की गेहाई के यंत्र को अधिक पसंद करती है। वह इस प्रकार की बनी रहती है। एक चौख़टे में कई तबे लगे रहते हैं। उसे एक जोड बैल खींचते हैं। साधारण तौर से तीन जोड़ बैल जितना काम कर सकते हैं इतना इस यंत्र द्वारा एक ही जोड़ बैल कर सकते हैं। इससे बैलों के परिश्रम की बहुत बचत होती है। इस यंत्र के दाम लगभग ४२) बयालीस सपये होते हैं।

#### परतवाई या श्रोसाई

हमारे देश में परतवाई सूप से की जाती है। श्रीर यदि हवा परतवाई करते समय चलती हो तो बढ़ा सुभीता होता है। यदि हवा श्रमुकूल न चलती हो तो केवल सूप के सहारे परतवाई डीक तरह से नहीं हो पाती श्रीर श्रनाज में बहुत भूसा श्रीर प्याल मिले रह जाते है। यदि परि-तवाई भी यंत्र द्वारा होने लगे तो किसी प्रकार भी श्रनाज में भूसा वग़ैरह मिला हुत्रा न रह सकेगा। परतवाई के लिये यंत्र बन चुके हैं। इससे काम जरुदी भी होता है।

कृषि सुघार के श्रन्तर्गत कृषि कार्य की विधियों में किस प्रकार उन्नति की जा सकती है यह हम यहाँ तक बहुत कुछ कह चुके हैं। पाठकों ने हमारे इस श्रध्याय को पढकर यह देख लिया होगा कि हिंदुस्तान में खेती के जो तरीक़े श्रीर श्रीज़ार चले श्राते हैं उन्हों के श्राधार पर, उन तरीक़ों श्रीर श्रीज़ारों से हमने उन्नति करने की सजाह दी है। पूरे परिवर्तन की सजाह केवल वहीं दी है जहा उसको नितान्त श्रावश्यकता है।



## पन्द्रहवाँ ऋध्याय

# फ़सल का भौगोलिक व सामयिक प्रसार

उपरोक्त विषय का हम दो दृष्टि-कोगा से विचार सकते हैं।

- (१) स्थान स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न फ़सल का बोया जाना। इसको हम भौगोलिक प्रसार (Geographic distribution of crops) कह सकते हैं।
- (२) समय समय के अनुसार भिन्न भिन्न फ़सल का बोया जाना। फ़सल को इस प्रकार दो विभागों में बांट देना भारत व श्रास्ट्रेलिया जैसे गर्म देशों में एक मार्के की बात है। यहाँ की आवहवा श्रनियमित रहती है और बरसात का एक ख़ास मौसम होता है। इंगलैयड श्रीर फ़ांस जैसे देशों में, जहाँ हिंदुस्तान की तरह श्रावहवा साल के भिन्न भिन्न समय में बदलती नहीं रहती श्रीर जहाँ साल के प्रत्येक महीने में पानी गिरता रहता है, ख़रीफ़ श्रीर रबी नामक दो फ़सलों नहीं होती। उन देशों की ज़मीन में जो फ़सलों पैदा हो सकती हैं वे सब एक साथ ही बोई जाती हैं श्रीर यदि बन पड़ा तो साल भर में वह फ़सलों दोहरा दी जाती हैं। इस प्रकार साल में वही फ़सल दो बार पैदा होती है।

भौगोलिक प्रसार—( Geographic distribution of crops )

फ़सल का भौगोलिक प्रसार ज़मीन की आंतरिक व रसायनिक अवस्था, वर्षा का परिणाम तथा आवहवा की अन्य परिस्थितियों पर निर्भर है यथा गर्मी, सर्दी, श्रोस, हवा में पानी का रहना, आदि । स्थान स्थान में जाने श्राने के सुभीते होने का असर भी फ़सल के भौगोलिक प्रसार पर पहता है । कोई फसल किसी एक ख़ास ज़मीन में पैदा होती है और दूसरी में नहीं क्यों कि भिन्न भिन्न प्रकार के पौदों की उपज के लिए उसकी ज़मीन में भिन्न भिन्न रसायनिक श्रवस्थाश्रों की श्रावश्यकता होती है। इससे लिस ज़मीन में लिस फसल के लायक रसायनिक पदार्थ मौजूद होंगे उस ज़मीन में वही फ़सल पैदा होगी। फिर प्रत्येक फसल के लिए ज़मीन की विभिन्न श्रान्तिक श्रवस्थाश्रों की श्रावश्यकता होती है। इससे कोई फसल केवल उसी ज़मीन में श्रव्छी तरह पैदा होगी जिस ज़मीन की श्रान्तिक श्रवस्था उसके श्रनुकूल होगी। उदाहरण के लिए धान को लीजिए। धान ऐसी ज़मीन में पैदा होता है जिसके परमाण श्रापस में एक दूसरे से ख़्ब मिले हों श्रीर जिसके श्रार पार पानी सरलता से न जा सके। इसी से धान मिट्यार तथा ठोस दोमट में पैदा होता है श्रीर ख़ौर मुख्यता बंगाल, श्रासाम, बिहार उदीसा, ब्रह्मदेश, मद्रास, श्रीर संयुक्त श्रांत के पूर्वी भाग में पाया जाता है।

जिस प्रकार धान की उपज का ज़ामीन की श्रांतरिक व रसायिनक श्रवस्थाओं से सम्बन्ध होता है। उसी प्रकार धान का श्राबहवा से सम्बन्ध रहता है। धान ऐसे स्थान में पैदा होता है जहाँ गर्मी काफ़ी हो श्रीर ज़मीन में पानी ख़ूब भरा रहता हो श्रीर हवा में नमी हो। उपरोक्त की श्राबहवा ऐसी ही है। इस प्रकार ज़मीन की श्रवस्थाओं व श्राबहवा स्थान की परिस्थित दोनों के मेल पर फ़सल की उपज निर्मार रहती है।

भौगोलिक प्रसार बहुधा दो प्रकार का रहता है। एक तो मनुष्य की श्रावरयकताश्रों के श्रनुसार श्रोर दूसरे व्यवसायिक परिस्थितियों के श्रनुसार। यद्यपि फ्रसल का भौगोलिक प्रसार ऊपर दिये हुये कारणों यथा ज़मीन की श्रवस्थाश्रों श्रोर श्रावहवा पर निभर रहता है, तथापि सभ्यता के श्रारम्भकाल में श्राने जाने की श्रसुविधाश्रों के कारण—मनुष्य की श्रावरयकताश्रों का भी उस पर काफ़ी श्रसर पड़ता है। जिस स्थान से श्रन्य-स्थानों का उपरोक्त श्रसुविधाश्रों के कारण संबंध नहीं रहता उस

स्थान को श्रपने ही में परिपूर्ण रहना पड़ता है । श्रर्थात ऐसे प्रत्येक स्थान को श्रपने नागरिकों के जिये सारे भोजन के पदार्थ श्रीर कपडे पैदा करने पहते हैं। शार्थिक अवस्थाओं की इस दशा पर पहुँच जाने के कारण हम देखते हैं कि ज़मीन. श्राबहवा श्रीर वर्षा की विभिन्नताश्रों से श्रनाज. कपास. तेल के बीज और गन्ने पैदा करने में केवल स्थानीय विशेषता श्रा जाती है। एक स्थान में भोजन का मुख्य श्रनाज चावल व किसी दुसरे में गेहूँ हो जाता है। पर कपास. तेल के बीज श्रीर गम्ने तो ऐसे प्रत्येक स्थानों में बोये जाते हैं। शायद ही ऐसी जगह मिलेगी जहाँ कोई स्नास अनाज या ख़ास तेज का बीज बोया जावे। इस प्रकार की विशे-पता तो केवल उन्हीं स्थानों मे पाई जाती है जहाँ कि आने जाने का पूरा पूरा सुभीता हो गया है श्रीर जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामग्रियाँ सभीते के साथ श्रीर शीव्रता के साथ लाई जा सकती हैं। किसानों को यह देख लेना चाहिये कि उनके गाँव मे भिन्न भिन्न खेतों में जो भिन्न भिन्न पौधे बोये जाते हैं उनमें श्रीसत से प्रति बीधा कीन सी फसन सब से अधिक पैदा होती है। फिर वही फसन उस गाँव की ज़मीन मे बोनी चाहिये। पर क्योंकि उनका गाँव इधर उधर श्राने जाने के सभीते के न रहने के कारण सब गांवों से परे रहता है इससे अपनी सभी साधारण श्रावश्यकताश्रों की चीज़ें उन्हें उस गाँव में उत्पन्न करनी पहती हैं। इससे वे लोग किसी ख़ास फ़सल की श्रोर ध्यान नहीं दे सकते । उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंत तक भारतवर्ष की यही श्रवस्था रही थी श्रीर यद्यपि श्रव किसी किसी स्थान में कोई विशेष फ़सल पैदा करने की प्रवृत्ति दिखलाई देती है तो भी अन भी बहुधा वही बात पाई जाती है। · व्यवसायिक परिस्थितियों के ऋनुसार भौगोलिक प्रसार

हमने यह देख ितया कि श्राने जाने के सस्ते व समय की वचत करने वार्ज साधन न रहने के कारण जोग इस बात पर खाचार हो जाते हैं कि एक ही प्रकार की ज़मीन पर दूसरी फ्रसज की श्रपेचा श्रौसत में जो फ्रसल कम पैदा होती है उसे ही वे पैदा करें। पर जिन स्थानों में श्रान जाने के सारे सभीते मौजूद रहते हैं वहाँ प्राकृतिक मौगोलिक प्रसार में न्यवसायिक श्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार परिवर्तन हो जाता है । ऐसे स्थानों में जोग उस फ़सल को नहीं बोते जिसकी उपज दंसरी फ़सल की श्रपेचा प्रति बीघे श्रधिक हो । पर वहाँ ऐसी फ़सल बोते हैं जिसका अधिक दाम मिले । मान लीजिये कि किसी स्थान में एक प्रकार के खेत में वहाँ की प्राकृतिक श्रवस्थाओं के श्रनुसार श्राठ मन गेहें पैदा होता है और उसी प्रकार की दूसरी ज़मीन में उस गाँव में सात मन चावल पैदा होता है। पर यदि गेहॅं का दाम पाँच रूपया प्रति मन श्रौर चावल का दाम सात रूपये प्रति मन है श्रीर यदि उस प्रकार की ज़मीन पर गेहं की उपज करने में तीन रूपये ख़र्च होते हैं श्रीर चावल को उत्पन्न करने में पौने तीन रुपये ख़र्च होते हैं तब कोई भी समसदार श्रादमी गेहें उत्पन्न करना छोड देगा और चावल ही पैदा करता जावेगा क्योंकि चावल से उसे अधिक लाभ होता है। इससे व्यवसायिक परिस्थितियों पर फ़सल का प्रसार करना केवल ज़मीन की प्राकृतिक अवस्था पर ही निर्भर नहीं रहता । बाज़ार में भिन्न भिन्न परिमाण मे ख़र्चा लगता है इन दोनों बातों का भी उस पर बढ़ा भारी ग्रसर पदता है।

#### सामयिक प्रसार

फ्रसल का सामयिक प्रसार किसी स्थान की वर्षा व श्राबहवा के परिवर्तन पर निर्भर है। यदि भारतवर्ष में किसी ख़ास ऋतु में वर्षा न होकर साल भर में सदैन छुछ छुछ पानी गिर जाया करता तो इस प्रकार से श्रवग श्रवग ख़रीफ श्रीर रबी नाम की दो फसकों न होतीं। हिन्दु-स्तान में ख़ास एक ऋतु में वर्षा होने का फ्रसल के सामयिक प्रसार तथा देश के भिन्न मिन्न स्थानों की गर्मी पर इतना श्रसर पड़ना है कि इम यह भजी भाँति कह सकते हैं कि फ़सल के सामयिक प्रसार का वह सबसे प्रधान कारण है। पर यह वात भी हम नहीं भूल सकते कि यदि हिंदुस्तान में वर्ष किसी ख़ास ऋतु में न होती तो भी सूर्य के चारों श्रोर पृथ्वी के सदैव स्थानान्तर होते रहने से भिन्न भिन्न परिमाण में गर्मी देता होती रहती। गर्मी के इस निरन्तर परिवर्तन से समय मे श्रवश्य ही कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। हाँ, जिस प्रकार जून, जुलाई, श्रगस्त श्रीर सितम्बर, इन चार महीनों की वर्षा से श्रागामी शीत काल बेहद उंदा हो जाता है उस प्रकार उपरोक्त गरमी के परिवर्तन होने से समय में परिवर्तन न होता। जिन क्रसलों के पैदा होने के लिए बहुत पानी की श्रावश्यकता होती है वे क्रसलों तो तभी पैदा होंगी जब कि बार बार पानी गिर रहा हो। फिर बरसात में गर्मी ख़ूब रहती है। इससे इन दिनों मे वही फसल बोई जा सकती है जो उतनी गर्मी को सहन कर सके श्रीर उतने पानी में उत्पन्न हो सके साल में दूसरे समय में वे क्रसलों पैदा होती हैं जिन्हें श्रिषक पानी की श्रावश्यकता नहीं रहती श्रीर जिनका बहुत कम गर्मी से काम चल जाता है।

भारत में फसज के प्रसार के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन हम कर चुके। अब हम यह देखेंगे कि इस देश के वे सिद्धांत कहाँ तक अपना असर दिखला रहे हैं। ब्रिटिश भारत के कृषि सम्बन्धादि के अंकों (statistics) को देखने से हमें यह मालूम होता है कि कुछ ही दिन पहिले आवश्यकतानुसार फसज का प्रसार होता था और श्रव भी बहुत से स्थानों में ऐसा ही होता है। प्रत्येक गाँव मे जनसाधारण की सभी आवश्यक वस्तुएँ यथा अनाज, कपास, तेज के बीज और गुण के लिए गन्ने प्दा कर लिए जाते थे। पर ज़मीन की अवस्था और आबहवा में एक स्थान से दूसरे स्थानों मे जो घोर विभिन्नता होती थी उसका असर इन गॉवों मे भी पहता था। इस प्रकार भिन्न भिन्न गाँवों में भोजन, तेल, वस्नादिक के भिन्न भिन्न पौदे बोये जाते थे। दिये हुये नक्तशा ''क'' से ( जो कि ब्रिटिश भारत के सन् १८६१-१८६२, १८६२१८६३. १८६३-१८६४ से लेकर १६१४ से १६१७ तक तीन तीन वर्ष के कृषि सम्बन्धी श्रंकों (statistics) के श्रोसतन रक्तकों के श्राधार पर बना हुआ है, इस बात का बहुत समर्थन होता है। इस नक्सरो से यद्यपि इस यह देखते हैं कि पहले तिसाले में जो जो फसलें एक प्रांत में पैदा होती थीं उनमें से कुछ फसलें तो १६१४-१६१७ वाले तिसाले के आते तक ग़ायव हो गई हैं श्रीर कछ का रक्तवा कम हो गया है। कारण इसका यही है कि उन स्थानों में स्नाने जाने के सुभीते उत्पन्न होते गये। पर तो भी प्रत्येक प्रान्त में क़रीब क़रीब सभी फसर्ले पैदा होती हैं। इस सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित श्रंकों पर श्रवश्य ही ध्यान देना चाहिये। २४ वर्ष के बाद:—बंगाल में गेहूं की उपज १६,०७, ००० एकड़ से घटकर १३,६६,००० एकड, गन्ने की उपज ११ लाख एकड से घटकर ४,२८,००० ग्रीर कपास की उपज २,०६,००० एकड से १,४२,००० एकड़ हो गई है । बम्बई श्रौर सिन्ध प्रांत में गेहूँ की उपज २३,४६,००० एकड़ से १६,४४,००० एकड, श्रवसी की उपज २,८२,००० एकड से १,४१.००० हो गई है। संयुक्त प्रांत में रागी की उपज ४,४८,००० एकड़ से २,३०,००० एकड अलसी ६,१४,००० एकड से ३,२४,००० एकड रह गई है। पंजाब में ज्वार की उपज २४,६७,००० एकड से १३,४१,००० एकड रह गई है, श्रौर सध्यप्रदेश में गन्ने की उपज ४१,००० एकड़ से २०,००० एकड हो गई है।

श्राने जाने के सुभीतों में जैसी जैसी उन्नति हो गई है वैसे वैसे किसी किसी प्रांत में किसी किसी फ़सल के उत्पन्न करने में विशेषता श्राती गई है। पर चित्र "श्र" जो कि श्रागे दिया जा रहा है, यह बतलाता है कि फसल उत्पन्न करने की विशेषता श्रभी "मार्कें" की श्रेणी तक नहीं पहुँची है।

इसका मुख्य व श्रसनी कारण इस प्रकार हैं:— (१) किसानों में शिचा का श्रमाव।

- (२) श्राचरण श्रीर न्यवहारों का प्रभाव।
- (३) विशेषता की श्रोर उनकी उदासीनता।

पर जब हम ब्रिटिश भारत के अकों (statistics) को देखते हैं तो देश के कुछ हिस्सों में किसी किसी फ़सज के जिये जो जो स्थान जिस फ़सज के जिये उपयुक्त हैं उनकी विशेषता की ओर जोगों की प्रवृति दिखजाई देती है। इस बात को अच्छी तरह से सममाने के जिये हम प्रत्येक फ़सज की चर्चा न करेंगे। नक़शा "च" से यह पता जग जाता है कि भारत के गेहूं की उपज में पंजाब की उपज की तादाद सब से अधिक है और सन् १६०० ई० से उसमें उज्जति ही होती आई है। इस उज्जति के निम्निजिखित कारण हैं।

- (१) नहरों की उन्नति सन् १८८७-१६०० में जब द्विगी चिनाब की नहर खोली गई थी तब से पंजाब मे नहरें बढ़ती में ही हैं
- (२) सिन्ध श्रीर करांची की श्रोर नार्थ-नेस्टर्न-रेखने का फैलाव इस रेखने के विस्तार से उत्तरी हिन्दुस्तान का पश्चिमी पजाब श्रीर सिन्ध से सम्बन्ध हो गया। इससे विदेशों को गेहूं भेजने मे सुभीता पड़ने लगा। इसी कारण से इस प्रांत मे श्रीर संयुक्त प्रांत के पश्चिमी ज़िलों में गेहूं बोने की ख़ास प्रवृति हो गई। इस प्रवृति को पंजाब श्रीर संयुक्तप्रांत के गेहूं के रक़बे के बढ़ने से ही नहीं—साथ ही दूसरे प्रांतों में उसके घट जाने से भी बड़ी सहायता मिली है। नक़शा "च" से ये सब बाते साफ मालूम हो जाती हैं। सन् १८६६ ई० में भारत में श्रीषक गेहूं मध्यप्रदेश श्रीर बरार में पैदा होता था श्रीर उन्हीं स्थानों मे गेहूं का रक़बा बहुत बढ़ा हुआ था। सन् १८६६ ई० से उन स्थानों का वह रक़बा एक दम घटने लगा। यहाँ तक कि १८६६ वाली तादाद श्रव तक नहीं पहुँच सकी श्रीर वह रक़बा सदैव घटता ही गया। इस घटती की पूर्ति संयुक्त प्रांत श्रीर प्रजाब की गेहूं की उपज से हुई क्योंकि सन् १६०० ई० के बाद से इन होनों प्रांतों में गेहूं के रक़बे की तादाद बढ़ती ही गई है।

इसी तरह नक्कशा "न्न" से यह पता लगता है कि सन् १६०० ई० सं आगे मध्यप्रदेश, बरार और बम्बई प्रात में कपास का रक्तवा बढ़ता जा रहा है। इससे यह कहा जा सकता है कि इन प्रांतों की गेहूं की खेती में जो हानि हुई है उस हानि की पूर्ति इनकी कपास की खेती से हो गई है श्रीर भारत की गेहूं को उपज में इन प्रांतों से जो कमी पड़ गई है उस कमी की पूर्ति पंजाब श्रीर समुक्त प्रांत की उपन से हो गई है। फ्रसल में उत्पन्न करने में विशेषता हासिल करने का निम्नलिखित वातों से भी समर्थन होता है। भारत के किसी भी प्रांत की कवा फसकों की जो तादाद है उस तादाद में उस प्रात के एक फ़सल की तादाद तो बढ़ रही है और दूसरे की घट रही है। इस बात को भी समसाने के लिये उन्हीं प्रांतीं श्रीर उन्हीं फ़सलों की चर्चा करेगे जिनका वर्णन एक बार हो बुका है। "इ" "उ" "ऋ" "ए" नक्सों से यह पता लग जाता है कि संयुक्त प्रातं तथा पंजाब में कुल फ्रसलों की तादाद में होहूं की तादाद प्रतिशतं श्रीर फ़सर्लों से श्रधिक बढ रही है । इसी प्रकार मध्य प्रांत श्रीर बरार तथा बम्बई मे श्रीर फ़सलों की श्रपेत्ता कपास की तादाद प्रति शत श्रधिक बढ़ रही है । इन बातों को देखकर यह कह सकते हैं कि जब श्राने जाने के सुभोते श्रन्छे नहीं थे तब भी भिन्न भिन्न स्थानों की ज़मीन श्रौर श्राबहवा के श्रनुसार उन स्थानों में फ्रसल पैदा करने में विशेषता श्रा गई थी । पर साथ ही प्रत्येक स्थानों में वहाँ की श्रावश्यकतानुसार भोजन वस्र की सभी श्रावश्यक सामग्रियों उत्पन्न कर जी जाती थीं। श्रव इस प्रकार की स्वावलम्बी त्राधिक दशा में परिवर्तन हो रहा है और दूसरे ही श्राधारों पर विशेषता प्राप्त की जा रही है।

हमें श्रव यह तो मालूम हो गया कि भारत में फसल उत्पन्न करने में विशेषता श्राती जा रही है यद्यपि यह योग्यता धीरे धीरे प्राप्त की जा रही है। श्रव हम यह विचार करेंगे कि इस विशेषता का श्राधार क्या है। मिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न मिन्न फ़सलों की उपज श्रीसत दर के तजनात्मक विचार करने से तथा उन उन स्थानों में खेती की जमीन के विस्तार पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि जिन प्रांतों से प्रति एकड़ जिस फसल की उपज सब से श्रधिक होती है उनको छोडकर भी श्रन्य प्रान्तों में उस फसल की खेती बढ़ रही है जैसा कि नक्सा 'प' से मालुम होता है। साधारण तौर से यही कहा जावेगा कि जिस स्थान में जिस फ़सल की उपन प्रति एकड सब से श्रधिक होगी उसी स्थान में उस फ़सल की खेती अधिक की जावेगी। पर बहुधा इसके विपरीत होता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यह सदैव ध्यान रखना चाहिये कि एक स्थान में किसी फसल की खेती करना केवल इसी बात पर निर्भर नहीं है कि उस स्थान में उस फ्रसल की उपन सबसे अधिक होती है। इसके निश्चय करने के लिए यह जान जेना श्रावश्यक है कि प्रति एकड पीछे कितनी उपज होती है। प्रति एकड़ इस उपज पीछे कितना ख़र्च पडता है श्रीर उस उपज का वाज़ार में क्या दाम मिलता है। इन तीनों बातों को मिला कर यह देख लोना चाहिए कि उस उपज से कितने रुपये मिलते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न उपन के इस तताना-त्मक विचार करने से यह मालम हो जाता है कि कौन सा स्थान किस फ़सत्त के लिए सब से श्रधिक उपयुक्त है। इन नियमों के श्रधार पर फसल के प्रसार करने को व्यवसायिक प्रसार कहते हैं। इसको हम श्रार्थिक कहें तो श्रत्युक्ति न होगी। नक्तशा "क" के देखने से इस वात की पुष्टि हो जाती है कि श्रब फसजों का प्रसार ज्यवसायिक सिद्धान्तों के श्रतुसार होता है। इस नक्नशे में हम देखते हैं कि भारत की कुछ फसजों का रक्रवा तो पूर्ववत् ही है, कुछ का परिग्राम चहत वढ़ गया है व कुछ फ़सतों का परिमाण पहने से घट गया है क्योंकि ऐसी फ़सनें सस्ते दामों में विदेशों से त्रा जाती हैं। दूसरे प्रकार की फसजों के उदाहरण कपास. जूट, सरसों, तिल श्रीर चाय हैं। तीसरे प्रकार की फुसलों का का उदाहरा गन्ना है।

एक ही वर्ष के गेहूं के भाव का सम्बन्ध गेहूँ की खेती के रक्तवे से तथा कपास का सम्बन्ध कपास की खेती के रकवे से जो दिखलाई पहता है वह सम्बन्ध भी मार्के की बात है। जिस वर्ष उपज का राम श्रधिक होता है उस वर्ष से एक या दो वर्ष पहले उस उपज का रक्नबा कम पाया जाता है। अब नक्षशा "ई" देखिए । इस नक्षशे में हम यह देखते हैं कि संयुक्त प्रांत में सन् १=६६ ई० में गेहूँ का रक्तवा घटा हुआ था श्रीर सन् १८१७ ई० में गेहूं का भाव वढ़ गया था। इसी चित्र के श्रनु-सार सन् १६०७ तथा १६०८ में भी यही घटना घटी है। इस प्रकार क्रमशः रोहूँ के रक्षवे के एक साल कम हो जाने पर दूसरे साल उसका भाव बढ़ जाना हिदुस्तान के लिए स्वाभाविक बात है। क्योंकि यदि गर्मी के महीनों में यथेष्ट पानी न गिरा तो गेहूं की उपज जो कि शीतकाल मे होती है, घट जावेगी श्रीर इससे श्रगने सान उसका दाम बहुत बढ़ जावेगा । उपज के भाव तथा उसके रकवे के इस घने सम्बन्ध को देखकर हम यह कह सकते हैं कि उपज के भाव का उस उपज के रक्कबे की तादाद पर श्रसर नहीं पहता । पर खेती के रक़बे तथा उस रक़बे की उपज के पहि-माख का श्रसर उसके भाव पर पड़ता है। दो तीन वर्षी के नतीजे को देख जोने सं तो हमारा उपरोक्त कथन अवश्य ही सत्य मालुम होता है। पर यदि लगातार २४-३० वर्षीं की उपज, उसके भाव, उसके रक्कवे श्रादि पर ध्यान दें तो मालुम हो जावेगा कि उपज के भाव का भी श्रसर उसकी खेती के रक्तवे पर पहता है। सन् 1800 ई० से हिन्दस्तान मे गेहूं का भाव बढ़ना भारम्म हो गया है। उसी साल के बाद से उसके खेत के रक़वे भी पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा मध्य भारत में बढ़ने प्रारम्भ हो गये हैं। यही बात जूट ध्रौर कपास के विषय में भी सत्य है। इस कथन का समर्थन इस वात से भी होता है कि ज्वार वाजरा, जी, चना भ्रादि जैसी भ्रन्यवसायिक फ्रसजों की फ्री सदी उपज कुल फ्रसल की उपज के हिसाब से लगभग पूर्ववत् ही है। उत्पर की बातें "क" नक्ल्यो से साफ़ प्रगट हो जाती हैं। इस सब कथोपकथन के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि हिन्दुस्तानी किसान को फसल के व्यवसायिक प्रसार का महत्व मालूम है और वह उससे पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार है। हम इस नतीजे पर भी श्रव श्रा सकते हैं कि दो तीन वधीं की खेती के रक़बे का श्रसर उस रक़बे की उपन के भाव पर पड़ता है पर एक काफ़ो समय की उपन तथा उसके रक़बे श्रीर उसके भाव की श्रोर ध्यान देने से यह श्रव्हा तरह से कहा जा सकता है कि उपन का भाव ही यह निश्चय करता है कि उपन के लिए कितनी ज़मीन की श्रावश्यकता है। जिस उपन का दाम देश के भीतर श्रीर बाहर बढ़ा हुश्रा होता है उसकी खेती का रक़बा भी बढ़ा हुश्रा रहता है। इससे यह मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में श्रव खेती धीरे धीरे व्यवसायिक या श्रार्थिक सिद्धान्तों पर हो रही है।



## सोलहवाँ ऋध्याय

# किसान के खेतों में फ़सलों का हेर फेर

पाश्चात्य देशों में बहुधा किसान श्रपने खेतों के तीन भाग कर जेता है। प्रति वर्ष वह एक भाग में तो कोई मुख्य फ्रसल बोता है, दूसरे भाग में जानवरों का चारा बोता है, श्रीर तीसरे को परती छोड़ देता है। दूसरी मुख्य फ्रसल तो उस भाग में बोता है जिसे पहले वर्ष उसने परती छोड़ दिया था, जिसमे पहले वर्ष मुख्य फ्रसल बोई गई थी उसमें दूसरे वर्ष चारा बोता है तथा पहले वर्ष के चारे वाले भाग को दूसरे वर्ष परती छोड़ देता है। तीसरे चौथे तथा प्रत्येक श्रामामी वर्ष वह अपनी खेत के तीनों हिस्सों में इसी क्रम के श्रनुसार श्रदल बदल कर बोता जाता है। इस प्रकार तीन वर्ष में खेत का प्रत्येक भाग एक बार परती पह जाता है।

कुछ वर्ष पहले कुछ विदेशी प्रन्थकारों का मत था कि भारतीय किसान फसल के इस हेर फेर की प्रधा का अनुकरण नहीं करते। पर अब शिचित लोगों का यह ख़्याल नहीं रहा। लोगों मे यह धारणा, कि भारतीय किसान फसलों की हेर फेर की प्रधा से अपरचित थे, इसलिए हो गई थी कि हिंदुस्तान में साल भर में दो फसलों रबी और खरीफ ही होती हैं। फिर हिंदुस्तानी किसान इस विषय में पाश्चात्य देशों की प्रधा के अनुसार नहीं चलता। इसके सिवाय हमारी खेती बारों का संगठन मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। इससे एक किसान कई फसलों बोता है जिसके कारण यहाँ की फसलों की चाकिक प्रथा आधक जटिल हो जाती है। वैज्ञानिक इष्टि-कोगा से फसला की इस चाक्रिक प्रथा की श्रोर देखने से यह ज्ञात होता है कि उस प्रथा का एक प्रधान उद्देश्य है—जो तीन सिद्धान्तों पर निर्भर है।

#### पहला

पहला सिद्धान्त तो नियमित समय के बाद प्रत्येक ज़मीन को आराम देना है। जिस प्रकार श्रधिक परिश्रम कर जेने के बाद कुछ आराम कर जेने से मनुष्य फिर आगामी परिश्रम के लिये उत्साह के साथ तैयार हो जाता है उसी प्रकार ज़मीन को भी कुछ दिनों के लिये आराम देने से उसकी उपजशक्ति पूर्ववत हो जाती है।

#### दूसरा

दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है। मान लीजिये कि एक खेत में एक बार गेहूँ बोया गया। प्रत्येक ज़मीन में एक ही साथ बहुत से रसायनिक तत्व रहते है। भिन्न भिन्न पौधों को भिन्न भिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जिस ज़मीन में गेहूँ बोया गया है उस ज़मीन का गेहूँ वाला रसानिक तत्व उस फ़सल के साथ निकल जाता है।

इस प्रकार उस ज़मीन से एक तत्व तो निकल जाता है श्रीर दूसरे तत्व रह जाते हैं जिससे उस ज़मीन की गेहूँ के लायक उपज शक्ति डांवा-डोल हो जाती है। इस विभिन्नता को दो प्रकार से दूर कर सकते हैं। या तो उस ज़मीन में खाद द्वारा फिर से वही तत्व भर दें जिससे उसके सारे रसायनिक तत्व बराबर बराबर हो जावें। श्रथवा उस ज़मीन में गेहूँ के सिवाय कोई दूसरी ऐसी फ़सल बो दें जो कि उसमें के श्रधिक एरिमाया में बचे हुए तत्वों को खींचकर सारे तत्वों के परिमाया को एक दूसरे के बराबर कर दें। (फ़सल की चाकिक प्रथा से इसी प्रकार ज़मीन का उपजाड़पन पूर्ववत हो जाता है। तीसरा सिद्धान्त या उद्देश्य इस चाकिक प्रथा का

<sup>\*</sup> उद्देश्य यह है कि जमीन की उपज शक्ति डावांडोल न होने पावे।

यह है कि मुख्य फ्रसत्त के बाद उसी खेत में ऐसे बैक्टीरिया वाली फ़्सत्त को बो देना चाहिये जो बैक्टीरिया हवा में से नोषजन ( Nitrogen ) को लेकर नौषेत ( Nitrate ) बना देते हैं।

किसान व्यवहार में जिस प्रकार फ़सलों की चाकिक प्रथा को काम
में लाता है उसके एक दो उदाहरण लेकर हम श्रव हम यह देखेंगे कि
वे इन वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर निर्भर हैं या नहीं। हम यह कह चुके हैं
कि हिंदुस्तान के फ़सली साल के खरीफ़ और रब्बी नामक दो भाग होते
हैं। इससे हिंदुस्तानी किसान श्रपने खेतों के दो भाग करता है। एक
भाग में तो ख़रीफ़ और दूसरे भाग में रबी बोता है। नीचे जो उदाहरण
देते हैं वह हिंदुस्तान के ऐसे हिस्से में लागू होगा जहाँ कि बहुधा ज्वार,
बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ तथा चना पैदा हो सकते हैं। क्ष सुभीते के लिये
किसी एक वर्ष से हम श्रपना उदाहरण श्रारंभ करते हैं। मान जीजिए
कि किसी किसान के पास केवल दस एकड़ ज़मीन है उसमें से खरीफ़
श्रीर रबी के लिए लगभग पॉच-पॉच एकड के दो भाग करता है। उस
दस एकड़ के प्रत्येक एकड़ में सम्बत् १६८६ से लेकर प्रति वर्ष खरीफ़
श्रीर रबी में क्रमशः निम्न तालिका के श्रनुसार फ़सल की बोशाई में श्रीर
परती छोड़ने में हेर-फेर होता जाता है।

| चर्ष  |                         | खरीफ                    |             | रबी.                 |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| संवत् | खेत नम्वर               | <b>फस</b> ल             | खेत नम्बर   | फसत                  |
| १६⊏६  | ૧, ૨                    | श्चरहर                  | 1, २        | श्चरहर               |
|       | ३, ४, ४, ६              | ब्वार, बाजरा<br>इत्यादि | ₹, ४, ४, ४  | मटर, चना,<br>बेर्रा. |
|       | ७, <del>८</del> , १, १८ | · प्रती                 | ७, ५, ६, १० | गेहूँ                |

जैसे इलाहावाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फर्ल खाबाद के जिले।

| <b>3</b> & EL Ø | ₹, ४,<br>१, ₹, ₹, ६<br>७, ≖, ₹, १० | परती<br>ज्वार, बाजर,  |                                   | गेहूँ<br>ऋरहर<br>गेहूँ<br>मटर, चना,<br>बेर्रा इत्यादि |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3855            |                                    | परती                  | ४, ६<br>३, ४, ७, ⊏<br>१, २, ६, १० | गेहूँ                                                 |
| 3858            |                                    | परती                  | ७, द<br>१, २, ४, ६<br>३, ४, ६, १० | गेहूँ                                                 |
| 9880            |                                    | परती                  | 8, १०<br>३, ४, ७, म<br>१, २, ४, ६ | गेहूँ                                                 |
| \$889           | v, =, &, 9º                        | परती<br>ज्वार, बाजरा, | 3, 2<br>3, 8, 4, 5<br>6, 5, 8, 90 | भटर, चना<br>बेर्रा                                    |

ऊपर की तालिका में हम यह देखते हैं कि खेत का प्रत्येक भाग पांच वर्षों में एक बार श्रवश्य ही परती छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जहां कपास या धान बोया जाता है

वहाँ उसी स्थान के श्रन्तकृत फ़सलों की चाक्रिक प्रथा काम में लाई जाती है। ग्रनावश्यक विस्तार के भय से ग्रन्यान्य स्थानों की चाक्रिक प्रथा का वर्णन यहाँ नहीं करते हैं। श्राशा है कि हमारे चतुर पाठकगण इस एक उदाहरण से ही इसका तालर्य समम जावेंगे । हमारे देश की इस प्रथा में इस केवल यही दोष निकाल सकते हैं कि चारे के लिये किसी खेत का यथोचित भाग नहीं छोदा जाता। इस कभी का केवल यही कारण मालम होता है कि हमारी खेती बारी प्राचीन 'स्वावलस्वी' प्रथा के श्राधार पर संगठित है जब कि प्रत्येक किसान के पास काफ़ी ज़मीन ं रहती थी और उसे चरागाह भी काफ़ी मिल जाया करता था। पर श्रव श्रवस्थाएं बदल गई हैं। घनी श्राबादी के पास चरागाह रह नहीं गये। जानवरों को धान के सुखे प्याज या ज्वार बाजरा की सुखी पत्तियां खाने को मिलती हैं। हरा भोजन तो उन्हें केवल तभी प्राप्त होता है जब कि ये फ़सलें खेत में लगी रहती हैं। इसिलए फ़सलों की चाक्रिक प्रथा को इस प्रकार चला देने की वही श्रावश्यकता है जिससे कि प्रतिवर्ष जानवरों के जिये कुछ चरागाह छूट जाया करें। इस दोष को दूर करने के जिये पजाब के कृषि विभाग ने वहां के नहर उपनिवेशों में फ़सज की एक प्रकार की चाक्रिक प्रथा चलाई है जो वहां बहुत काम में लाई जाती है। जिस प्रकार हमारी चाकिक प्रथा में चक्र का केन्द्र वैक्टीरिया वाली कोई फुसल जैसे ऊपर दी हुई तालिका में पहले वर्ष की अरहर बना दी गई है उसी प्रकार पंजाब के नहर-उपनिवेशों में जिसकी ताजिका नीचे दे रहे हैं, कोई चारे की फसल जैसे लूसर्न ( Lucerne ) रिज़्का घास या बारसीन घास बो दी जाती है।

इन उपनिवेशों में हर खेत में कुल २४ एकड़ ज़मीन है और घड़ाई अड़ाई एकड़ के दस टुकड़े किये गये है। इन दस टुकड़ों के नाम ये हैं:— प्र, ब, स, ड, क, ख, ग, घ, च, छ इन उपनिवेशों में प्रत्येक ज़मीन प्रायः चौकोर होती है। उसे क्षिता कहते हैं। एक क्षित्वे में २४ एकड ज़मीन होती है। एक क्रिले को किसान निम्न प्रकार से दस हिस्सों में बॉट देता है।

किला

ग्र

ধ

स

ढ

46

ख

ग

घ

뚹

छ

श्रव नीचे उन उपनिवेशों को फ़सलों की चाक्रिक प्रथा का ब्यीरा देते हैं।

वर्ष संख्या खरीफ रबी खेतों के नाम फसल खेतों के नाम फसल

९ म्र, ब,स कपास, मक्का ग, घ, च, छ गेहूँ इस्यादि

इस्यादि

## किसान के खेतों में फ़सलों का हेर-फेर

160

| वष सं    | ल्या         | खरीफ                        |               | रबी    |
|----------|--------------|-----------------------------|---------------|--------|
|          | खेतों के नाम | फसल                         | खेतों के नाम  | फसल    |
|          | ₹ .          | चारा                        |               |        |
|          | क, ख,        | तोरिया १ एकड़<br>परती ४ एकड |               |        |
| <b>ર</b> | ड, क ख       | कपास                        | श्र, ब, स, छ, | गेहूँ  |
|          | ग्           | चारा                        |               |        |
|          | ঘ, ঘ         | तोरिया १ एकड्               | `\            |        |
|          |              | परती ४ ,,                   |               |        |
| ३        | ग, घ, च      | क्पास                       | ड, क, ख, ग्र  | गेहूँ  |
|          | छ            | चारा                        |               |        |
|          | ब, स         | तोरिया १ एकड्               |               |        |
|          |              | परती ४ एकड                  |               |        |
| 8        | छ, ब, स      | कपास                        | ग, घ, च, इ    | गेहूँ  |
|          | ষ্ঠ          | चारा                        |               | इ्खादि |
|          | ख, क         | तोरिया १ एकड्               |               |        |
|          |              | परती ४ एकइ                  |               |        |
| ¥        | ग्र, ६, ख,   | कपास                        |               |        |
|          | ह            | चारा                        | छ, ब, स, ग,   | गेहूं  |
|          | च, घ         | तोरिया १ एकड्               |               |        |
|          | •            | प्रती ४ पुकड़               |               |        |
| Ę        | ह, च, घ      | क्पास                       |               |        |
|          | ग            | चारा                        | श्र, क, ख, छ  | गेहूँ  |
|          | ब, स,        | तोरिया १ एकड                |               |        |
|          |              | प्रती ४ एकद                 |               |        |

## प्रामीय श्रर्थशास्त्र

| वृष | संख्या       | खरीफ          |               | रबी           |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
|     | खेतों के नाम | <b>प्रसल</b>  | खेतों के नाम  | फसल           |
| 9   | ग, ब, स      | कपास          |               |               |
|     | •            | चारा          | ह, च, छ, भ्र, | गेहूं         |
|     | क, ख         | तोरिया १ एकड् |               |               |
|     |              | प्रती ४ एकड्  |               | _             |
| 5   | क, ख, छ      | कपास          | ब, स, इ, ग    | गेहूँ इत्यादि |
|     | শ্ব          | चारा          |               |               |
|     | च, छ         | तोरिया १ एकड् |               |               |
|     |              | परती ४ एकद    |               |               |
| 3   | थ, घ, च      | कपास          |               |               |
|     | ढ            | चारा          | क, ख, ग, छ    | गेहूँ इत्यादि |
|     | ब, स         | तोरिया १ एकद  |               |               |
|     |              | परती ४ एकइ    |               |               |
| 9 ( | व, स, ड      | क्पास         | ग्र, घ, च, छ  | गेहूँ इत्यादि |
|     | ग            | चारा          |               |               |
|     | क, ख         | तोरिया १ एकड़ |               |               |
|     |              | प्रती ४ एकड्  |               |               |
| 3 ' | १ क, ख, ग    | कपास          | श्र, ब, स, ड  | गेहूँ इत्यादि |
|     | <b>জু</b>    | चारा          |               |               |
|     | घ, च         | तोरिया १ एकड् |               |               |
|     |              | परती ४ एकड्   |               |               |
| 3   | २ घ, च, छ    | कपास          | ड, क, ख, ग    | गेहूँ         |
|     | श्र,         | चारा          |               |               |
|     | य, स         | तोरिया १ एकड् |               |               |
|     |              | परती ४ एकव्   |               |               |

| वर्ष संख्या |             | खरीफ                     |             | रबी   |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------|
|             | खेतो के नाम | फसत्त                    | खेतो के नाम | फसल   |
| 93          | ग्र, ब, स   | कपास                     | ग, घ, च, छ  | गेहूँ |
|             | ड           | चारा                     |             |       |
|             | क, ख        | तोरिया १ एकड             |             |       |
|             |             | परती ४ <sub>॰</sub> एकड़ |             |       |

इसी प्रकार हिन्दुश्तान के श्रन्य भागों में भी जहाँ चरागाह नहीं होते, फ़सलों की चाकिक प्रथा ऐसी चलानी चाहिए ताकि कुछ न कुछ ज़मीन पर प्रति वर्ष चोरे की फ़सलों बोई जावें। जानवर ही यहाँ के धन हैं। इन्हे बिना भर पेट खाना खिलाये हमारी खेती में कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। स्मरण रहे कि पीछे कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तान जैसे ग़रीब देश के सर्व साधारण किसानों में बैलों को हटा कर सदैव यत्र द्वारा काम लेने की यथोचित शक्ति नहीं हैं।

उपर हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तानी किसान फ़सल की चाकिक प्रथा को तथा उससे होने वाले लामों को मली मांति जानता है। पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रथा का अनुकरण प्रत्येक किसान नहीं करता है। यह विशेष कर दो प्रकार के किसानों के विषय में सर्वथा सत्य है। एक तो वे किसान जो पूर्वी बंगाल जैसी घनी आबादी में तथा बम्बई और वरार के कपास के खेतों के पास रहते हैं। ये स्थान ऐसे हैं जहाँ जूट तथा कपास जैसी व्यवसायिक फ़सलें वोई जाती हैं। इन स्थानों में किसानों की आदत यह है कि वे प्रति वर्ष अपने खेतों में वही फ़सल बोया करते हैं व खेतों की उपज शक्ति को खाद ढाल ढाल कर नई करते जाते हैं। इस प्रथा के अनुकरण न करने वाले वे किसान हैं जिनके खेत २-३ एकड़ से ज्यादा नहीं होते क्योंकि वे ग़रीब किसान उतने छोटे खेतों में से कोई टुकडी परती नहीं छोड सकते। इस दोष का परिणाम यह होता है कि उपज कम होती जाती है। खिशेप कर गंगा- जमुना के दोश्रावा में यह परिणाम साफ मालूम होता है। पर हाँ वंगाल में इसका कोई ख़ास श्रसर नहीं पढ़ता क्योंकि वहाँ की ज़मीनों में कपर की श्रोर से बहती हुई निद्यों के साथ ज़मीन की उपजशक्ति को यहाने वाले बहुत से तत्व वह कर वहां एकत्रित ही जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन में से उपज शक्ति का सदैव नाश न हो जाया करे तो हमें चाहिए कि मिल्ल भिल्ल स्थानों में फसलों के उचित प्रकार की चाक्रिक प्रथा के श्रमुकरण करने के लिए किसानों को उत्साहित करें।

### सत्रहवाँ अध्याय

# खेती के लिए हानिकारक रोग तथा जीवजंतुओं से फ़सल की रद्या

भारत में कृषि-सुधार के सम्बन्ध में एक ब्रावश्यक समस्या यह मी है कि कीड़े मकोड़े तथा फ़सतों की श्रम्य बीमारियों से उनकी रचा कैसे करनी चाहिये। विदेशों से ब्राये हुये ऐसे कीट पतंगों से तथा रोगों से यहाँ की फ़सता को रचा करने के लिये भारत सरकार ने एक कानून बना दिया है। इसे The Destructive Insects and Pests Act II of 1914 यानी सन् १६१८ ई० का कीट पतंग तथा रोगनिवारया एक्ट २, कहते हैं इस क़ानून के द्वारा बाहर से श्राये हुए ऐसे तत्वों की जाँच बन्दरगाहों में होती है जिनके साथ हिदुस्तान के पौधों को नाश करने वाली बीमारियाँ श्राती हैं। यदि उन पदार्थों में ऐसे कोई हानि-कारक कीट पतंग पाये गये तो उन्हें देश में भेजने के पहित्ते वहाँ ही दवा-हयों में भिगोकर मार डालते हैं। इनके सिवाय कृषिविनाशक श्रनेकानेक कीट पतंग तथा बीमारियाँ देश में ही वर्तमान है जिनसे किसानों को तथा वस्ततः सारे देश की बहुत हानि होती है। श्रव हम कुछ ऐसे कीड़ों, बीमारियों तथा श्रन्य शत्रुखों का वर्णन करेंगे श्रीर उनसे छुटकारा पाने के भी कुछ उपायों का भी वर्णन करेंगे।

यदि खेत जंगलों के श्रास पास हुए तो उन्हें जंगल सुश्रर, लोमदी, सियार, नीलगाय, तथा हिरन श्रादि का भय रहता हैं। जंगली सुश्रर गन्ना, श्रालु, ज्वार श्रादि को सत्यानाश कर डालते हैं। नील गाय तथा हिरन ज्वार बाजार या धान को खा जाते हैं। सियार और जोमड़ी को तो गन्ना बड़ी प्यारी चीज़ मालूम होती है। इनसे खेती को बचाने के लिए यदि किसान रात को पहरा दे तो कभी कभी उसी का प्राण संकट में रहता है। बहुधा देखा गया है कि जंगली जानवरों को भगा देने के लिए किसान लोग खेतों मे टोन बाँध देते हैं जिसकी श्रावाज़ से हिरन, सियार श्रीर लोमड़ी जैसे दब्बू जानवर भाग जाया करते हैं। कोई कोई बांस गाड कर उसे कुरता पहना कर श्रादमी की स्रत बना देते हैं। इसके सिवा खेतों में शिकारी कुत्ते पालने से भी फ्रायदा होगा। ये श्राये हुए जानवरों को डराकर एक बार भगा ही न देंगे वरन श्रागे के लिये उन्हें श्रच्छी शिका दे देंगे।

श्रगर खेत गांव के पास हों तो फ़सल को चूहे बर्बाद करते हैं। इनके सिवा चाहे खेत गांव के पास हों या जंगल के, फ़ाख़ता, तोता, गौरया, चमगादड़ श्रादि जैसी बहुत सी चिड़ियाँ हैं जो फ़सल को खा जाती हैं। इनके उपद्रवों को भी खेतों से टीन बाँध कर या श्रादमी की सूर्ति बनाकर दूर कर सकते हैं।

वास्तव में इन सबों से फ़सलों को बचाना कोई अधिक किन काम नहीं है। पर हमारे इस अध्याय का जो विषय है वह कीड़ों तथा पौधों की अन्य बीमारियों से बचाना है जिनसे फ़सलों को बहुत हानि होती है। इन विपत्तियों को दूर करना आसान नहीं। टिड्डी, तितली कनकटे (Grass-hopper) आदि नाना प्रकार के कीडे ऐसे होते हैं जो किसानों के साथ शत्र का काम करते हैं। एक दो या दस बीस हिरन, नीजगाय या सियार आदि हों तो उन्हें सहज में भगा सकते हैं। पर जब हज़ारों और जाखों की तादाद में टिड्डियॉ खेतों पर आक्रमण करती हैं जिन्हें टीन की आवाज़ या आदमी की मूर्ति डरा नहीं सकती तब तो किसानों को रोना आ जाता है और मज़ा तो यह कि ये कीडे बरसात में ही अधिक तर पैदा होते हैं जब कि खेतों में तरह तरह की फ़सलों लहलहाती हुई नज़र आती हैं। दीमक भी किस प्रकार चीज़ों को नुझ-सान पहुँचाती है यह लोगों को मालूम ही है। इसकी पहुँच फ़सलों की बद तक रहती है।

पर परमेश्वर ने किसानों को यहाँ विल्कुल निस्सहाय नहीं कर दिया
है। उनमें केवल उद्योगशक्ति चाहिये। निराशाचादियों के लिये संसार
के किसी कोने में किसी व्यापार में स्थान नहीं है। श्रव हम कुछ ऐसे
उपायों का वर्णन करेंगे जिनसे हम कीटजगत से फ़सलों की बहुत कुछ
रचा कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चिदियों होती जो इन कीड़ों को खा
जाती हैं। कुछ ऐसी चिदियों के नाम ये हैं:—किलनहटी या गलगिलया,
कठफोरवा, नीलकंठ, हुदहुद, तीतर, मुग़ीं, मैना इत्यादि। किसानों को
चाहिये कि जो इनमें से घरेलू चिदियाँ हों जैसे तीतर, मुग़ीं, मैंने, उन्हे
खेती के काम के लिए ज़रूर पाला करे जो कि उन कीड़ों को खा जाया
करेंगी।

फ़सलों की चाक्रिक प्रथा से एक फ़ायदा इस विषय मे भी होता है। कई प्रकार के कीदे ऐसे होते हैं जो एक विशेष प्रकार की फ़सल पर रहते हैं और दूसरे प्रकार की नहीं। मान लीजिये कि आपने एक वर्ष (श्र) खेत में एक प्रकार की फ़सल बोई श्रीर "व" खेत में दूसरी प्रकार की फ़सल बोई। दोनों खेतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े आवेंगे। प्रव यदि आप दूसरे वर्ष उन खेतों में फ़सलों को बदल देवें तो, उन कीड़ों को अपने अपने खेतों में दूसरी दूसरी फ़सलों को बदल देवें तो, उन कीड़ों को अपने अपने खेतों में दूसरी दूसरी फ़सलों की बदल देवें तो, उन कीड़ों को अपने अपने खेतों में दूसरी दूसरी फ़सलों की निन पर कि वे ज़िन्दा नहीं रह सकते। और यह भी सम्भव है कि दूसरी फ़सल के कीडे ऐसे हों कि उनमें और एहले के कीड़ों में शत्रुता हो तो वह पहली फ़सल के कीडों को खा जावेंगे। इससे वे मर जावेंगे और फ़सल बच जावेगी। हम जानते ही हैं कि फ़सल के वाह भी बहुत से कीडे मकोड़े इस ज़मीन के भीतर छिपे रहते हैं। इससे खेत जब जोता जावेगा और उसके नीचे की मिहो कपर उक आवेगी तो उसमें के कीड़े जो पहले नीचे थे भूप हवा

श्रौर रोशनी से मर जावेंगे। इससे कृषि को कीड़ों से बचाने में जोताई से बहुत जाम होता है। जितनी गहरी जोताई हो उतना ही श्रच्छा। क्योंकि उतने ही नीचे के कीडे अपर श्राकर मर जावेंगे।

इसके सिवाय खेतों में धुश्राँ कर देने से भी उसमें के कीडे मर जाते हैं। पर स्मरण रहे कि धुश्राँ ऐसा न किया जावे जिससे कि पौधे सुरका जानें।

परवाना और शमा की मुह्ब्बत की बात सभी लोगों पर प्रगट है। इससे यदि खेतों में रोशनी कर दी जावे तो उस पर कीड़े, टूट पहेंगे और मारे प्रेम के श्रपना जीवन उस शमा पर श्रपैश कर देंगे। इससे खेतों की फसल की रक्ता भी होगी।

इन उपायों के सिवाय एक दो प्रकार की कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिनका खेती में उपयोग करने से वहाँ के कीडे भर जाते हैं।

- (१) कपड़ा घोने का विलायती साबुन १ सेर लेकर उसे १० सेर पानी में ख़ूब उवालें। जब वह साबुन उस पानी में ख़ूब मिल जावे तो उसे उठा करके उसमें २० सेर सिट्टी का तेल डाल कर उसे ख़ूब मथ डालें। वस नाशक दवा तैयार हो गई। इस दवा का एक हिस्सा श्राठ हिस्से पानी में मिलाकर खेतों मे जहाँ जहाँ की है हों वहाँ वहाँ छिड़क दिया जावे तो इससे की है तो मर जावेंगे पर पौधों का कोई जुक़सान न होगा।
- (२) एक हिस्से तम्बाक् को उसके इस गुने पानी में दिन भर भिगो रक्खो । फिर जितनी तम्बाक् रही हो उसका चौथाई साबुन उसमें छोड़ दो । यह दूसरी दवा बन गई । इस दवा का हिस्सा सात हिस्से पानी में मिलाकर खेती में छिड़कने से कीड़े मर जाते हैं । पौधे के बीज को बोने से पहले गोमूत्र में भिगोकर गंधक और तृतिया के पानी में तर करके सुखा देने से सब पौधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाते ।

- (३) नीम की खली को पानी में मिलाकर छिड़कने से बहुत से कीहैं (ख़ासकर दीमक) मर जाते हैं।
- ( ४ ) एक घड़े गोसूत्र में एक छुटॉक हरा थोथा सिलावे । इस पानी में बीज को भिगोकर सुखा देवे । इस बीज के पौघों में दीमक नहीं जगती । या जिस रास्ते से खेत में पानी भ्राता हो उस रास्ते से मदार के पौधे या त्तिया कपड़े में बाँध कर छोद दे । इस पर से भ्राये हुये पानी के प्रभाव से दीमक मर जाती है ।
- (१) तीन सेर नीने थोथे की पोटरी बनाकर २१ घड़े पानी में छोड़ दे। उसके धुन जाने पर दवा तैयार हो जावेगी। इसके छिड़काव से कीड़े श्रीर ख़ासकर श्रान्त के कीड़े मर' जाते हैं।
- (६) म्राठ हिस्सा दूध के साथ एक हिस्सा मिट्टी का तेल मिला-कर उसे पौधों पर छोड़ने से कीड़े मर जाते हैं

यह तो कीड़ों का वर्षान हुआ। इसी प्रकार पौधों की एक प्रकार की वीमारी का भी सामना करना पहता है। पौधों की इस बीमारी को झंग-रेज़ी में फंगस (fungus) कहते हैं। यह एक प्रकार की काई सी होती है जो बहुधा पौधों के उत्पर जम जाती है। इससे पौधे पीखे पड़ जाते हैं तथा उनमें के दाने बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। या सब से उत्तम तो यही होगा कि ये पौधे जड़ से उखाड़ कर जवा दिये जॉय जिसमें यह रोग फैंबने न पाने क्योंकि यह बड़ा संकामक होता है। इसके, भिन्न भिन्न पौधों पर मिन्न भिन्न रंग में प्रगट होने के अनुसार, भिन्न भिन्न नम होते हैं जैसे जात रंग के फगस को गिरुवा, काने को कुंड़ुवा तथा कत्यई रंग के फंगस को जवाही कहते हैं। इस फंगस के जिए तथा कुछ कीड़ों के नाश करने के जिए हम यहाँ पर कुछ साधारण सस्ती दवाइयाँ भी जिख देते हैं।

(१) चूना एक सेर, हो सेर गंधक दोनों मिलाकर दस सेर पानी

मे दो घंटे उबाज कर रख जो । इसका एक सेर, पन्द्रह सेर पानी में मिलाकर खेती मे ज़िडक दो ।

- (२) ताज्ञा काजल खेतों मे खोड़ दो।
- (१) श्रदाई पाव साबुन-सादा को एक तोला नेपथलीन मिला-कर ढेढ़ पाव पानी में नेपथलीन के गलने तक उवाल लो। फिर उसमे एक पाव मिट्टी का तेल खूब मिला दो। इस दवा का एक हिस्सा सौ हिस्से पानी में मिला कर खेतों में छिड़क दो। कीड़े व फ्रंगस नाश हो जावेंगे।

गोबर और चूने की मिली हुई खाद डालने से भी इस रोग का नाश हो जाता है। जिस साल जिस खेत के पौधों में जात रंग का फुंगस लगे उस साल के बाद उस खेत में गेहूँ न बोना चाहिए। मक्का व ज्वार बोने से इस बीमारी का खश जाता रहता है।

जिस प्रकार मनुष्यदेह की बड़ी सफ़ाई श्रीर निगरानी की श्रावश्यकता रहती है उसी प्रकार फ़सज को भी निरोग श्रीर पुष्ट रखने के जिए बड़ी भारी निगरानी श्रीर परवाह की श्रावश्यकता होती है। खेती में बहुत सी बीमारियाँ व श्रन्य हानि-कारक दोष हमारे ही श्राजस्य के कारण होते हैं। इससे किसान को सदैव पौधों की निरख-परख करते रहना चाहिए। रोग श्रीर शत्रु को श्रारम्भ में ही बजहीन कर देना चाहिए नहीं तो श्रन्त में उन्हीं का शिकार होना पहता है।



### **ग्र**ठारहवाँ ग्रध्याय

## पैदावार का विनियोग

जब फ़सल पैदा हो जाती है तो फिर उसकी उपज इस प्रकार ख़र्च में प्राती है बहुधा खितहान में ही उपज का एक हिस्सा गाँव के नौकर चाकर यथा घोबी, बढ़ई, लोहार आदि को प्रथा के अनुसार दे दिया जाता है। उसके बाद जो बच जाता है उसमें से साहकार या महाजन के उधार रुपये या श्रनाज के सूद के साथ चुकता किया जाता है। जैसा कि हम नवें अध्याय में लिख आये हैं बहुत से किसानों की उपज की विक्री गाँव के साहकारों के ज़रिये होती है। पर कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी उपज की बिक्री क्यापारियों या उनके श्रदितयों के ज़रिये बाज़ार में होती है। बहत सी जगहों में ये व्यापारी श्रीर श्रदतिये श्रारंभ में किसानों को उनकी खेती के लिए रूपये उघार देते हैं और उनसे शर्त कर लेते हैं कि उपज हो जाने के बाद वे लोग उनसे श्रमुक श्रमुक भाव से उसे ख़रीद जेंगे। इसके सिवाय न्यापारियों द्वारा खेती की उपज का रोजगार उन स्थानों मे होता है जहाँ गेहुँ, कपास आदि जैसी "व्यवसायिक" फ़सलें पैदा होती हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो स्वय ही बाज़ारों में श्रपनी उपज को बेंचते हैं। हम इस का कुछ दिग्दर्शन करा चुके है कि जब किसानों की फ़सल गांव के महाजन या साहकार द्वारा बेची जाती है तो किसानों को क्या घाटा सहना पड़ता है। व्यापारी द्वारा वेचने की श्रपेचा उसे साहकार के द्वारा वेचने से कोई विशेष जाभ नहीं होता।

किसान और ख़रीदारों के ब्यापार की उपयोगिता को हम इन्कार नहीं कर सकते । वर्तमान श्राधिक अवस्थाओं के अनुसार ये व्यापारी

श्रात्यन्त श्रावश्यक हो गये हैं। पर इस श्रवस्था में भी उपज का स्वयं किसानों द्वारा ख़रीदारों के हाथ बेचा जाना श्रसम्मद नहीं है। बीच में इस न्यापारी से बहत जरूरी काम निकत्तते हैं। एक एक फ्रसल को एक स्थान में एकत्रित करना, उनको साफ्त करना, उनको श्रेणी बनाकर उन्हें .बाजारों में भेज देना श्रीर फिर वहाँ किरानी ज्यापारियों के ज़रिये ख़री-टारों के हाथ बेच देना। वह थोक में खरीद खेता है श्रीर जरूरत के सताबिक बेचता रहता है। ख़रीद श्रौर विकी तथा सच्ची मांग श्रौर खपत के बीच के समय के जिये वह भ्रपना मुजधन जगाता है श्रीर भाव की घटती बढ़ती के जुक़सान का ज़िम्मा श्रपने सिर लेता है। ये सब बातें जरूरी ही हैं। किसानों की इस श्रप्तंगठित श्रवस्था में वह जितना काम करता है उसकी अपेचा वह कुछ कम ही फ्रायदा उठाता है। थोक दाम तथा फ़दकर दास के अन्तर का अन्दाज़ा जगा जेने पर यह मालम हो जावेगा कि उस न्यापारी को क्या फ्रायदा हुन्ना। तथा यह भी मालम हो जावेगा कि उपज को बेचने की प्रथा में क्या बुराइयाँ हैं। बिहार प्रांत के केवल तिरहत विभाग में सन् १६२१ ई० में केवल चावल के न्यापार से वहाँ के दर्मियानी न्यापारियों को ३२ लाख रुपयों का फ्रायदा हम्रा था। उसी प्रांत में इन ज्यापारियों ने किसानों से रू पैसे सेर के भाव से गेहूं ख़रीदा और लोगों के हाथ उसी गेहूँ के माटे की १३ पैसे सेर के हिसाब से बेचा। जाने जाने, तौजने पीसने श्रादि का ख़र्च निकाल लेने पर प्रति सेर पीछे उन्हें ४ पैसे का फ्रायदा हक्या । इस प्रकार से ख़रीदार ने जो दाम दिया उसका क्वेचन एक हिस्सा किसानों के पास पहुँचा श्रीर व्यापारियों ने इससे भी श्रधिक बीच ही में हदप जिया । भारत में वाज़ारों के इस प्रकार श्रसंगठित होने का कारण यही हैं कि ये ही ज्यापारी गाँवों की खेती में साहकारी का भी काम करते हैं। किसान इस प्रकार साहुकार श्रीर ज्यापारी के रूप में एक श्राइमी के चंग्रल में फंसा रहता है। इमारे यहाँ ऐसा ढंग ही चला बाता है कि

बेचारे किसानों को बचाव का कोई रास्ता नहीं सुफता श्रीर न्यापारी कई प्रकार के श्रापत्तिपूर्ण दांव पेंच लगाकर श्रपना लाभ बढ़ाता ही रहता है। पंजाब का किसान मंडी के दत्तालों का कर्ज़दार होता है श्रीर दलालों के पास लाचार होकर श्रपनी फ़सल उसे दे देनो पड़ती है। दलाल तो उपज को फ़सल के दिनों में सस्ते दामों में तय कर लेता है श्रीर फिर उसी उपज को ख़्ब बढ़ाकर दाम लगा के बेचता है। फिर उसे उसके मूलधन का ब्याल मिलता है, उसकी दलाली का कमीशन मिलता है, व बिक्री पर कुछ उसे श्रीर भी मिल जाता है। इसके सिवा यह दलाल या श्रद्रतिया किसान को इस बात पर लाचार करता है कि वह श्रनाज उतारने वाले ( पल्लेदार ) को, तौलने वाले ( तोलदार ) को, मूसा निकालने वाले ( चांगर ) को, रसोइये ( लंगरी ) को, मिशती तथा मेह-तर को भी कुछ न कुछ दे।

मुज़फरपुर ज़िले के तम्बाकू के रोज़गार में व्यापारी बहुत चालें खेलता है। वह तीलाई की गिनती के लिये मन पीछे तम्बाकू का एक पूड़ा ( कुड़िया ) ले लेता है, फिर गङ्गाजली के नाम से दूसरा पूडा लेता है। फिर तम्बाकू के तीलने तक वह एक पूड़े पर बैठता है और उसे भी अपनी बैठाई के लिये ले लेता है। इसके बाद तीलने वाला और दलाल मी अपना अपना हक वसूल कर लेते हैं। जिस तील से तम्बाकू तीली जाती है वह सरकारी तील नहीं होती तो भी किसान कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ चाल ही ऐसी चली आई है। इस प्रकार इन सब को दे देने के बाद किसान को कोई ख़ास फायदा नहीं होता। बाज़ार की इस प्रया से जब उसे अपनी फसल में कुछ फायादा नहीं होता तो फिर उससे यह कैसे आशा की जावे कि वह अपनी फसल में किसी तरह की उन्नति या अदल-बदल करने की चेष्टा करेगा।

हिन्दुस्तान के सरकारी कृषि विभागों ने किमानों की उपज के प्रकार ( quality तथा परिमाग में उन्नति करने के जिये बड़ी कोशिशें की हैं।

किसी किसी दशा को छोड़ कर, जहाँ कि उत्तम प्रकार की उपज बोई गई थी. यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस बात की भी सहायता उन्हें दी है जिससे उनकी बढ़ी हुई तथा अच्छी उपज का उनको उचित मुख्य मिल सके। कृषि विभागों ने यह सोचा कि यह उनके कार्य चेत्र के परे है। सहयोगी संस्थायें भी केवल इसी काम मे बहुत श्रधिक ज्यस्त रही है कि किसानी को मूलधन कैसे मिले । उन्हे इसके लिए मौका ही न मिला श्रीर न उन्हें इस बात का विशेष ज्ञान ही रहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिये क्या किया जावे। इसके बहत थोड़े से ही उदाहरण मिलते हैं जब कि सहयोगी संस्थाओं ने किसानों को उनकी उपज के बेचने में कोई सहायता दी हो। इससे किसान ग्रार्थिक श्रवस्थाश्रों के प्रवाह में छोड़ दिये गये हैं श्रीर बहुधा उन्हे नुक्रसान ही उठाना पहता है । क्योंकि वह उसकी ही उपज के बेचने वालों तथा खरीहने वालों के सामने एकना चीज़ है और खासकर तब जब कि व्यापारी श्रीर ख़रीदार दानों श्रपने श्रपने चेत्र में प्रति वर्ष संगठित होते जाते हैं। उनका तो यही उद्देश्य रहता है कि किसानों से उसकी उपज को सस्ते से सस्ते दामों में ख़रीद ले । बाज़ार बिल्कुल व्यापारियों के हाथ में रहता है पर असल में किसानों के दृष्टि-कोग से उनका व्यापार किसानों के व्यापार का एक सहायक व्यापार समका जाता है। सामारण किसानों की परिस्थितियाँ इस विचार के श्रासकृत हैं। उनका घंघा एक बड़े हद तक श्रव भी सुख्य धधा है। उसकी उपज की विकी धीरे धीरे होती है। उसका संबंध प्रति दिन उपज से है श्रौर इसी की श्रोर सदैव ध्यान बगाये रखना चाहिए। उसकी कला की यह सारी निप्रणता उसके खेती तक ही नियमित रहती है और वह अपने धन्धे के व्यवसायिक पहलुखों की श्रोर बहत कम ध्यान देता है। इससे जब तक वह अपनी उपज के अकेंबे ही या ग्रन्य किसानों के साथ बेचने में क्रशतता प्राप्त नहीं कर जेता तब तक ससंगठित न्यापारियों से जो कि उसकी उपज को खरीदकर बेचते हैं

उसका दर्जा अर्थशास्त्र में व सारी आर्थिक अवस्थाओं में घटिया ही रहेगा। यह शिकायत सारे संसार में फैल रही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता और हिन्दुस्तान के किसानों में इस प्रकार के अभाव एक दो बातों में छोड़ कर अन्य देशों की अपेचा छुछ विशेष नहीं हैं। इन अभावों में से छुछ सुख्य ये हैं। भारी कर्ज़ें से द्वे रहना, अशिचा, आने जाने के सुभीते की कमी, बाज़ारों का संगठित न होना तथा किसानों में सहयोगिता के अभाव का होना। इन्हीं सब का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं।

इन समस्यात्रों पर विचार करते समय हम एक बात कह देना चाहते हैं। बाज़ारों का सगठन करने का यह ऋर्य ज़रूरी नहीं है कि वर्त-मान बाजारों के किसी साधन को दर कर देना चाहिये। हमारा तालयँ केवल इतना ही है कि उन साधनों के द्वारा संगठन करने पर पहले से श्रधिक काम हो सकेगा। इससे हम अपनी इस किताब में कहीं भी यह न कहेंगे कि ये व्यापारी दर कर दिये जावें। संसार के श्राधनिक श्राधिक ज्यवहारों से ये ज्यापारी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। श्रीर सारतवर्ष मे या किसी श्रीर स्थान में उनके बिना काम चलाना श्रत्यंत कठिन है। स्थान स्थान के बीच में मॉग श्रीर खपत का पता खगाना, एकत्रित करना. तथा उन दोनों का सँचालन करना श्रत्यंत सुरम तथा बुद्धिमानी के काम हैं। श्रीर जो लोग श्रपना जीवन ज्यापार सें ही बिता देते हैं वैसे कुशल न्यापारियों के बिना इन कामों को कोई इसरा नहीं समक सकता। अन्य देशों की अपेत्रा तो ये काम भारत में और भी श्रधिक कठिन हैं क्योंकि यहाँ श्रावागमन के साधन बहुधा बहुत ख़राब रहते हैं श्रीर वस्तुओं का उत्पादन बहुत से ऐसे छोटे छोटे किसानों के हाथों में रहता है जो बहुत ग़रीब होते हैं श्रीर जो बेचने के लिए श्रपनी उपज को काफ़ी समय तक रोक नहीं सकते। इससे इन बीच के व्यापा-रियों को बड़ी भारी प्रावश्यकता होती है। इससे साधारणतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिद्वन्द्विता के इन दिनों में वे जोग बहुत ज़्यादा हड़प कर जाते हैं।

जनता सदैन इन ज्यापारियों की श्रोर सशंकित रहती है। इसका कारण यह है कि ज्यापारी लोग श्रपनी श्रामदनी के लिए ज्यापार तो हमेशा चलाते ही जाते हैं पर उत्पादन कार्य में ने श्रपने ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं रखते। फ़सल के गिर जाने से या जानवरों के जुक़सान हो जाने से इन ज्यापारियों को कुछ दुख नहीं होता श्रीर न उनका कुछ विगड़ता ही है। वास्तव में जिन वर्षों में फ़सल कम होती है उनमें इन ज्यापारियों को श्रीर भी श्रिष्ठिक लाभ होता है। यदि उपज कम हुई तो दाम बढ़ाकर ख़रीदारों से वसूल कर लिये जावेंगे। बाज़ार में जितना माल लाया जानेगा उसके श्रनुसार दलालों को उनकी दलाली मिल जानेगी श्रीर इस प्रकार इन ज्यापारियों के ज्यापार तथा लाभ सुरचिन रहेगे। पर वर्तमान श्रवस्थाओं में उपज के उत्पादन कार्य में ज्याारियों की कितनी ज़िम्मेदारी रहती है, इसका ज्ञान साधारण जनता को नहीं है। इससे थोड़ी सी घटनाओं के श्राधार पर यह निश्चय कर लेगा उचित नहीं कि किसानों की सारी विपित्तयों का कारण निर्देई तथा ज़रूरत से ज़्यादा बीच के ज्यापारियों की उपस्थित ही है।

श्रव यह तो निर्विवाद हो है कि इस संस्था में बहुत सी बुराइयों भरी पड़ी हैं। उदाहरण के जिए यही देख जीजिए कि जो किसानों के पास से पहले उपन इकट्ठा करता है वही उनकी खेती के जिए रुपये उधार देता है। वह संदेव किसानों को श्रपने चंगुल में फँसाये रहता है श्रीर किसानों से निर्देयता के साथ पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। श्रावागमन के उचित सुभीते न रहने से तथा क्य-विक्रय के उचित साधनों के न रहने से ऐसे न्यापारियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। घनी श्रावादी में जीवन-निर्वाह की समस्या भी इनकी संख्या की श्रधिकता का कारण है। क्योंकि ऐसी श्रवस्था में श्रपना पेट भरने के जिए नाना प्रकार के उपाय प्रहण करने जगते हैं। फिर उचित श्रनुचित का विशेष ध्यान नहीं रहता। इससे इन दोनों को दूर करने के जिए किसानों को संगठित करने के सिवाय इस बात की भी बड़ी भारी श्रावश्यकता है कि श्रावागमन के रास्तों के सुधार किए जावें। ऐसे सुसंगठित बाज़ार क्रायम किए जावें जहाँ कि किसान श्रासानी से प्रवेश कर सकें। इस विषय में सुधार करने के जिए निम्नजिखित विषयों में ज्ञान प्राप्त कर जेने की बड़ी भारी श्रावश्यकता है—श्रमुक फसज की खेती इकट्ठा करना, फसज का जमा करना, बाज़ारों में ले जाना श्रीर उनके दाम जगाना।

सहयोगी संस्थाएँ ही ऐसी संस्थाएँ हैं जिनमें ये काम भली 'ऑति हो सकते हैं।'इन संस्थाओं से किसानों में स्वावलम्बन, कम ख़र्चों तथा सिम्मिजित जवाबदेही के भाव उत्पन्न हो सकेंगे। किंतु सहयोगी संस्थाओं के रूप में क्रय-विक्रय का सगठन करना तथा प्रबंध करना कोई खेज नहीं हैं। अन्य संस्थाओं की तरह उसमें भी असफजता होती है। तथा किसी संस्था को चलाने के पहले उसके चारों तरफ की अवस्थाओं को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। हिन्दुस्तान में कहीं कहीं इसके जिए प्रयत्न किए गए, कहीं सफजता मिजी तो कहीं असफजता। जहाँ जहाँ असफजता मिजी है उन प्रयत्नों के इतिहास को देखने से यह मालूम होता है कि असंतोषजनक साधन, अधीरता तथा कार्य-कर्ताओं की अयोग्यता ही उसके कारण रहे हैं। इस सिद्धांत की उपयोगिता यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उन किसानों में इस संख्या की सफजता से मालूम होती है जिन किसानों की आर्थिक अवस्था तथा शिका हिदुस्तान के किसानों से कोई ख़ास अच्छी नहीं रही है।

श्रव हिंदुस्तान की ऐसी संस्थाओं के कुछ उदाहरण देते हैं जहाँ किं सहयोगी सस्थाओं को श्रव्छी सफलता मिलती गई है। लायलपुर की कसीशन पर विकी की दूकान "( लायलपुर कमीशन सेल शाप ) श्रीर बारामती की बिक्री की संस्था" ( बारामती सेल सोसायटी ) इन दोनों स्थानों से खूब सफलता मिली है। ये दूकानें आदितयों की तरह वस्तुओं के मनमाना दाम नहीं लगातीं। इन दूकानों में दूकानदारी के साधारण नियमों के अनुसार काम होता है जिससे किसानों के सन में इनकी तरफ़ से अच्छी धारणा हो गई है और उन दूकानों के भाव एकदम उतरते चढ़ते नहीं रहते।

त्रंबई प्रांत में इस सहयोगी प्रथा में बड़ी उन्नति हुई है और वहाँ कपास बेचने की ऐसी ३० संस्थाएँ हैं। १६२३ सन् ई० में इनमें से १८ संस्थाओं ने २४ जाख इपये का कपास बेचा था; धारवार की गदग संस्था ने अकेलो १० जाख इपये का बेचा। इन संस्थाओं को बैकों से आर्थिक सहायता मिलती है।

वगाल में वहाँ की सुख्य फ़सल जूट के बेचने के लिए एंसी संस्थाओं की बड़ी उन्नित हुई है। सन् १६२७ ईट में वहाँ इस काम के लिए ७८ सहयोगी संस्थाएँ रहीं। इस काम में कलकत्ता के (बंगाल होल- सेल आर्गेनाइनेशन सोसायटी) याने ''वंगाल की योक विकी प्रबंध- कारियी समिति" से बड़ी सहायता मिली है। यह संस्था योक फरोश और फुटकर न्यापारी, साहूकार, दलाल, जहाज़ी, मज़दूर, इंश्योरर, प्रबंधक तथा कमीशन एजेंटों का काम करके, अपने सदस्यों की उपन को सबसे अधिक फायदे के साथ बेच करके तथा इस उपन को बाज़ार में ले जाने का प्रबंध करा करके इस काम में सहायता देती है। बंगाल की माँग और खपत की सारी कृषक-समितियाँ इस संस्था के अधीन कर दी जावेंगी तथा सबमें संयुक्त प्रबंधक रहेगे ताकि उन सारी संस्थाओं का प्रबंध अति उत्तमता के साथ हो सके। वह किसानों की उपन को एक ही श्रेणी में तथा एक ही भाव में जाने की कोशिश करती है और सारे किसानों से अपने अपने जूट के बंखल में एक छाप लगाने का अनुरोध करती है। उसके अधीन सब समितियों को प्रति दिन अथवा प्रति सप्ताह

बाज़ार भाव के उथल-पुथल का समाचार मिलता रहेगा और जो भाव यह संस्था नियमित कर देगी उसी भाव में उनको उपन बेची नावेगी। इसी प्रकार यह संस्था अन्यान्य ऐसे उपायों का अवलंबन करती है जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो और किसानों का भला हो। यद्यपि इस प्रथा की कही आलोचना की गई है पर वहाँ से किसानों की अवस्था तथा वहाँ के जूट की खेती की सर्वसाधारण वर्तमान अवस्था पर विचार करने से यह प्रथा अत्यन्त आवश्यक मालूम होती है।

हमें हिदस्तान में अशिचित कृषक-समुदाय को एक व्यापारी महत्त में सगरित करना है जिनमें उन ज्यापारियों के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की योग्यता हो जावे जो श्राधनिक न्यापार कला तथा श्रावागमन के सुभीते से सुसडिजत हैं। हमें उन किसानों के पुरतैनी आवस्य श्रीर श्रसमर्थता को दूर भगा देना है तथा व्यापारियों की चली श्राई हुई रूढि को तोडकर उनमें सहिष्यता का भाव पैदा करना है और उन्हें यह बताना है कि श्रपना उचित लाभ उठाने के लिए वे किसानों से मिल कर रहे । इस काम को श्ररू करने के जिए हमे यह न चाहिए कि अपनी सहयोगी संस्था को सभी उपज के बेचने के लिए एक बड़ी भारी दुकान बना दें। उचित तो यही होगा कि किसी एक स्थान के एक या दो मुख्य फ़सलों की श्रोर ही ध्यान लगाए रहे । इस नियमित न्यापार से बाज़ार की अवस्था को अध्ययन करने का तथा खपत पर श्रधिकार रखने का श्रव्हा मौका मिलेगा। पहले लगभग दस श्रादिमयों की एक सस्या ग्थापति करके कार्य श्रारंभ करना चाहिए। पेसी संस्था के लिए योग्य प्रबंधक की त्रावश्यकता रहती है जिसे व्यवसाय का ख़ासा अच्छा ज्ञान हो । बहुत सी ऐसी संस्थाओं को असफलता इस-लिए मिलती है क्योंकि उनमें कोई ठीक प्रबंध नहीं रहता।

बाज़ार के संचालन का प्रयत बरार श्रीर बबई में किया गया है श्रीर सरकारी कृपि-जॉच कमेटी ने इस प्रथा के विस्तार करने की सिफारिश की है। ये सस्थाएँ इस बात की निगरानी करती हैं कि माल बेईमानी से

न तौला जावे और दलालों की चाल-ढाल ठोक-ठीक रहे। पर हिंदुस्तान के कृषि-संबंधी क्रय-विक्रय के मूल दोष-किसानों को उनकी उपज का उचित मूल न मिलना--दर नहीं कर सकते । किसानों को उचित मुख्य दिलाने के लिए इससे कुछ श्रधिक करने की श्रावश्यकता है। लगभग प्रत्येक दस गाँव पीछे एक व्यापारी सघ होना चाहिए श्रीर उन गाँवों के पटेल, जेठ रैयत, पंच म्रादि उस संघ के प्रतिनिधि हों तथा उसका एक भाग खरीद कर उस संघ में रूपया है। उसके व्यापार के लिए कोई ऐसा सुविधाजनक स्थान नियत करें जहाँ बेचनेवाजी व ख़रीदार सभीते से मिल सकें। मुळे बातों से तौलने या दूसरे प्रकार से बेईमानी करने वालों के लिए दंड नियत कर दिया जावे । ज़िले के केंद्र सघ से वस्तुओं के भाव श्रादि के विषय में सदैव पूछ-ताछ किया करें। संघ के स्थान से किसी श्रन्य क्रसवा. शहर या किसी रेतवे स्टेशन तक ग्रपने मात को ग्रावश्यक-तानुसार ले जाने के लिए उचित प्रबंध कर रखे । सब दलालों के नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिए जावें तथा उनसे ज़मानत जमा करा रक्षें ताकि वे कभी गोलमाल न करने पावें तथा सघ के नियमों क विरुद्ध कोई कारवाई न कर सकें । इसके सिवाय उन किसानों की आर्थिक सहा-यता करे जो ग़रीबी के कारण श्रपनी उपज को श्रधिक समय तक नहीं जमा रख सकते। एक नियम ऐसा भी बना दिया जावे कि बिना इस संघ की मंज़री के कोई दूसरा व्यापारी व्यापार न कर सके। इन सब कामों के लिए संघ ग्रपने ख़र्च चलाने के लिए तथा भविष्य मे किसी दैवी विपत्ति के समय सहारा रखने के जिए ही जाम उठावे . इससे अधिक नहीं। इस प्रकार के संघों के प्रबंध और पेंजी का भार ज़िलों के केंद्र संघ के सिर पर रहे तथा अन्यान्य प्रकार से भी केंद्र सघ तथा गावों के संघ परस्पर एक दूसरे की सहायता किया करें। इस प्रथा से यह श्रवश्य ही प्रतीत होगा कि इससे व्यापार में व्यक्ति-गति स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। पर ग़रीब किसानों की उपज का उचित मुख्य दिलाने के लिए इसके

सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। इस प्रथा के प्रचित्त करने के लिए कहींकहीं ज़बदेंस्ती भी करनी पड़ेगी। यद्यपि ज़ोर ज़बदेंस्ती सहयोगी संस्थाओं
के सिद्धांत के विरुद्ध है पर यह ज़बदेंस्ती केवल उन किसानों की भलाई
के बिए ही की जावेगी, क्योंकि बहुत संभव है कि मतलबी दलालों के
बहकाने से या ग़रीबी के कारण सशकित रहने की आदत से किसान लोगों
को इन सस्थाओं पर विश्वास न हो। पर जब किसान लोग इन संस्थाओं
की उपयोगिता को समम जावेंगे तो फिर आप ही ज़बदेंस्ती की
आवश्यकता न रह जावेगी। इस प्रकार अन्यान्य कार्यों के साथ इन सर्वों
का मुख्य कर्तव्य यह देखना होगा कि किन-किन स्थानों मे किस-किस उपज
की अधिक माँग है। इस प्रकार जाँच कर किसानों की उपज का उचित
मूख्य दिला दिया करेंगे व उस उपज की अधिक उत्पत्ति के लिए
अवश्यकतानुसार सिफारिश भी करेंगे।

इस काम के लिए बैंकों की तथा सरकार की सहायता की बड़ी भारी आवश्यकता है। अमेरिका के सयुक्त राज्य के कुछ स्थानों में इस विधि का प्रयोग कई वधों से हुआ है और वहाँ सरकार ने सहायता दी है। वाणिज्य ज्यवसाय में निपुण कुछ ऐसे मार्केट-डायरेक्टर्स (बाज़ार-सचालक) सरकार नियत कर दे जो किसानों और ख़रीदारों के बीच मांग और ख़पत का अदाज़ा रखें तथा वस्तुओं के भाव, मापतौज आहि की निगरानी रक्कें इससे ज्यापार बहुधा डांवाडोज न हुआ करेगा और किसानों की ग़रीवी दूर हो जावेगी व ख़रीदार को भी किसी वस्तु के लिए अनुक्ति दाम न देना पढ़ेगा।

### उन्नीसवाँ अध्याय

## हिंदुस्तान में पशुत्रों की समस्या

मृत्यभवातो श्रध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि हिंदुस्तान में खेती में काम श्रानेवाले कुल कितने बैल श्रीर मैंसे हैं। यह भी बतलाने का प्रयत्न किया है कि यहाँ की खेती की कुल ज़मीन की जोताई श्रीर बोवाई के लिए काफ़ी बैल मैंसे हैं या नहीं। वहीं पर ढोरों की उत्पत्तिक्रिया की भी कुछ चर्चा की है, जो हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इस श्रध्याय में हम ढांरों का खेती से संबंध तथा उसके प्रकार पर विचार करने का प्रयत्न करेगे। यद्यपि हिंदुस्तान के प्रजाब जैसे कुछ स्थानों में काफी श्रच्छे ढोर पाए जाते हैं पर श्रीसत दर्जे का भारतीय किसान जिन ढोरों से काम लेता है वे बहुधा कमज़ोर व डिगने होते हैं। ढोरों की इस चोणता के दो मुख्य कारण जान पढ़ते हैं। पहला तो यह कि ढोरों के चरने के लिए यहाँ जितने चरागाह हैं उनसे कहीं श्रधिक तो ढोर ही हैं, जिससे प्रत्येक ढोर के लिए काफ़ी चारा नहीं मिल पाता श्रीर दूसरे यह भी कि बच्चे उत्पन्न कराने में यहाँ पर काफ़ो ध्यान नहीं दिया जाता।

श्रव पहले कारण पर विचार करेंगे। श्रगर मान लें कि सारे बिटिश भारत में २१३ एकड़ ज़मीन है जिसमें १०० एकड़ पर खेती होती है, ६२ एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसपर खेती श्रभी नहीं हो रही है श्रोर २१ एकड़ परती रहती है जिसपर कि जानवर चर सकते हैं। इसका कुल २१३ एकड़ ज़मीन में २१ बैल, १७, गाय १६ दूसरे होर, ३ भैसे, ६ मैस श्रोर ४ भैंसे के बहुदे, कुल ६७ होरों का पालन-पोषण होता है। यह सन्

१६२४-१६२४ तक के कृषि जाँच-कमेटी द्वारा बनाई हुई निम्निजिखित तालिका संसाफ प्रकट हो जाता है।

सन् १९२४-१९२५ में प्रति १०० एकड़ खेती की जमीन के पीछे साधारण जानवर तथा मैसे

| प्रांत                                                                  | श्रंदाज़न चरा-<br>गाह एकड़ में | बैल     | गाय | दूसरे ढोर | मेंसे | भैस | वसुड़े      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----|-----------|-------|-----|-------------|
| श्रासाम                                                                 | २४२                            | २७      | २६  | 35,0      | 8     | 8   | <b>1</b> 2  |
| वगाल                                                                    | 33                             | ३६      | ३६  | ३२        | ą     | 9   | •••         |
| बिहार उड़ीसा                                                            | ধ্                             | २७      | २३  | : 58      | ą     | Ę   | ,<br>,<br>, |
| <b>बंबई</b><br>प्रेसीडेन्सी                                             | . 33                           | ।<br>१७ | ٠ ق | ;<br>;    | 9     | ់ ម | <b>ે</b>    |
| सिन्ध                                                                   | 8.88                           | 30      | 3=  | 3.8       | •••   | 9   | <b>,</b> ३  |
| ब्रह्मदेश                                                               | ३४७                            | 33      | 8   | 30        | 2     | ą   | <b>\</b>    |
| मध्यप्रदेश-<br>बरार                                                     | \$00                           | 94      | 12  | 35        | ₹     | ર   | ર           |
| मद्रास                                                                  | 30                             | 14      | 30  | 9 9       | 8     | 5   | ¥           |
| पंजाव                                                                   | ६२                             | 38      | 20  | 33        | 3     | 30  | 4           |
| संयुक्तप्रॉत                                                            | <b>१</b> २                     | ₹€      | 10  | 3=        | ર     | 35  | 30          |
| दिस्ती कुर्न<br>श्रादि छोटे<br>मोटे स्थानी<br>सहित सारा<br>त्रिटिश भारत | 1                              | ₹0      | 30  | 98        | 2     | Ę   | ¥           |

यह देखते हुए कि चरागाह इतनी कम है और सारे जानवरों के लिए काफ़ी चारा नहीं मिल सकता, हमारी यह राय है कि इतनी सी ज़मीन के लिए ये ढोर बहुत हैं। जिस देश मे चारा इस तरह से नियमित परिमाण में मिलता है वहां यदि ढोरों से पूरा फ्रायदा उठाने की कोशिश की जावे तो बैलों को पूरी तरह से काम में लाना होगा, गायों का दूध खूब निचोड़ निकालना होगा और खाद को बड़ी सावधानी से जमा करके खेतों तक ले जाना होगा।

भारत के ढोरों की संख्या की तालिका के महत्व को श्रच्छी तरह से सममने के लिए मिश्र देश श्रीर हालेंड, इन दो भिन्न देशों के ढोरों की श्रीर भी इम कुछ दृष्टिपात करेंगे। हालेंड देश का उदाहरण हमने इसलिए लिया है कि उसकी सारी ज़मीन के परिमाण की श्रपेता वहाँ बहुत श्रिषक ढोर हैं व मिश्र देश में बहुत कम हैं। भारत श्रीर हालेंड के बीच खेती के विषय में बहुत विभिन्नता है तथा मिश्र देश व भारत में इस विषय में बहुत समानता है।

प्रति १०० एकड़ खेती के रकवे के पीछे

| बिटिश भारत में | ६७ ढोर |
|----------------|--------|
| हार्लेंड मे    | ३= ढोर |
| मिश्र देश में  | २४ डोर |

हालैंड में बहुधा घोड़े तथा मिश्र देश में ख़चर काम में लाए जाते हैं। हिंदुस्तानी होर की श्रषेत्रा उसी उम्र का व उसी जाति का हालैंड का एक होर वज़न में दुगना होता है श्रीर हालैंड की गाय हिंदुस्तानी गाय से पाँच से दस गुना दूध श्रधिक देती है। मिश्र देश के साधारण होर भारतीय होरों से श्राकार में श्रीसतन बड़े होते हैं। इन सब बातों से यह मालूम होता है कि हिंदुस्तान के होर दूसरे देशों के होरों से चाहे किसी बात में कम हों पर संख्या में उनसे श्रधिक ही निकलेंगे। उपर के श्रकों से जितनी कर्पना की जा सकती है, श्रवस्थाओं में समान भारत श्रीर मिश्र देश के ढोरों में उससे भी श्रधिक विभिन्नता है क्योंकि भारत कीश्रपेचा मिश्र देश की बहुत श्रधिक ज़मीन में एक बार से श्रधिक खेती होती है जिससे खेतों की जोताई के जिए श्रधिक ढोरों की श्रावश्यकता होती है।

श्रव भारत श्रीर मिश्र, हन दो देशों की तालिकाश्रों की श्रापस मे तुलना करने की जगह यदि हम दोनों के एक एक स्थान विशेष के ढोरों की दशाओं की तुलना करें तो कृषि-अवस्था आमतौर से बराबर ही होगी। साथ ही हम को होरों की चर्चा करते समय उस जमीन पर निर्वाह करने वाले दसरे जानवरों का ध्यान न सुला देना चाहिए क्योंकि मिश्र में चारे के जिए बैज और भैसों के साथ बकरें और भेड की प्रतिद्वंद्विता होती है। फिर मिश्र देश में ऊँट श्रीर ख़चर भी बहुधा काम में लाए जाते हैं। मिश्र की सारी खेती सिचाई पर निर्भर रहती है श्रीर बहत सी ज़मीन पर साज भर में दो या तीन फ़सलें बोई जाती हैं। इन बातों को ध्यान मे रखते हुए मिश्र देश के घारबे मांत की तुलना पजाब के लायलपुर से करते हैं। दोनों स्थानों की खेती सिंचाई पर निर्भर है. दोनों स्थानों में गहरी उपजाक नदी द्वारा जमा की हुई मिट्टी वाली ज़मीन ( Alluvial soil ) पाई जाती है, तथा दोनों स्थानों में जकड़ी के बने हुए श्रीजारों को खीचने के लिए मज़बूत बैलों की श्रावश्यकता होती है। दोनों स्थानों के किसान सुख्यतः सुसबसान होते हैं श्रीर उन दोनों स्थानों में खेती ऊँचे दर्जें की होती है। निम्नालिखत फ्रसल के श्रंक घारवे के सन् १६२४-१६२४ तथा लायलपुर के सन् १६२४-१६२६ के हैं।

घारवे लायलपुर वर्षा इंच २ से ४ १२ से १४ कुत खेती का रक्तवा एकड़ १७,३४,००० २०,६४,०००

| खेती के रकवे के प्रति | १०० एकड संख्या | 0.3        | <b>२</b> ४'२ |
|-----------------------|----------------|------------|--------------|
| पर कुत्त ढोर          |                |            |              |
| भैसे                  | 3)             | 8 3        | २३ ३         |
| वकरे                  | **             | 30.3       | 33.0         |
| भेड                   | "              | 3.4        | <b>ξ'</b> ξ  |
| ख <b>चर</b>           | "              | 8.3        | 3 8          |
| कॅट                   | 9)             | <b>'</b> ¤ | ६            |
|                       | एकड़           | 18,62,000  | 98,00,000    |

घारने में खेती के ऊपर दिए हुए कुल रक्तने में से २,54,000 एकड में चारा बोया जाता है। दोनों देशों की इस प्रकार प्रकार तुलना करने में ख़ास मार्कें की बात यह मालूम होती है कि घारने में इतने कम जानवर होते हुए भी वहाँ की खेती का दर्जा इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है।

सचेप में हम यहाँ पर यह कह देना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की ढोर विषयक समस्या शोचनीय है। जिन स्थान में ढोरों के पाजन पोषण के जिए जितनी ज़री हाजत होती है उतनी ही उसी स्थान में ढोरों की श्राधक संख्या पाई जाती है। इससे गायें कमज़ोर हो जाती हैं व उनके बछुड़े भी क्ष्मिने व कमज़ोर पैदा होते हैं जिनसे किसानों को सतोष नहीं हो सकता और वे अच्छे वैज पैदा करने की फ़िक्क में बराबर बचा पैदा कराते जाते हैं और बैजों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। जैसे इनकी संख्या बढ़ने जगी या जैसे जैसे चरागाहों में भी खेती की पहुँच होने जगती है वैसे वैसे चारे की कमी के कारण गायों में और कमज़ोरी आने जगती है। फिर तो यह हाजत हो जाती है कि अच्छे बछुड़े पैदा करने की आशा बहुत कम होती जाती है। यह नहीं समम्मना चाहिए कि चारे की आवश्यकता एक वर्ष में १०० छोटे छोटे ढोरों के जिए होती है उतनी ही उन ढोरों के दुगने आकार वाले ४० ढोरों के जिए होती

है। बित्क यह समसना चाहिए कि चारे का एक निश्चित परिमाया जो छोटे आकार वाले सौ बैलों को बारह महीनों को काफ़ी होगा वह उनसे दुगने आकारवाले सौ बैलों को आठ नौ महीने को काफ़ी होगा। इससे ठिगने डारों की एक बड़ी सी संख्या भारत जैसे देश के लिए, जहाँ कि कभी कभी चारा बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक अनावश्यक और बड़ा भारी बोभा है। भारत के ढोरों की तादाद बढ़ चली है और यहाँ के ढोर इतने छोटे होने लगे हैं कि उनके आकार तथा प्रकार में उन्नति करना इस देश के लिए एक जटिल समस्या हो गई है। पर ढोरों की उन्नति पर कृषि कम्म की उन्नति बहुत निभंर है और इस समस्या का हल करना अत्यंत ही आवश्यक है।

इस विषय में उन्नति करने के लिए बहुत सी रायें पेश की गई हैं तथा प्रत्येक प्रांत के विशेषज्ञों का ध्यान इस स्रोर स्नाकर्षित हो रहा है। हम यहाँ ढोंरों की उन्नति करने के विषय में दो भ्रावश्यक बात कह देना चाहते हैं। पहले तो यह कि जिस प्रकार से हो यहाँ के ढांरों की भावरयकता खेती के लिए कस हो जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक यह उपाय है कि जहाँ तक हो किसानों के खेत दकड़े दकड़े में विखरे हुए न हो । जोताई के श्रीज़ारों में उन्नति करनी चाहिए, सबकें श्रीर रास्ते श्रच्छे बनाने चाहिए श्रीर बैंबों की शक्ति बढ़ानी चाहिए। बैंबों की शक्ति बढ़ाने के जिए यह ज़रूरी है कि जब गाय दूध नहीं देती हैं, जब उनके पेट में बच्चे हो या जब उनके बछड़े छोटे हो तो उनके चारे के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि वे ख़ूब दूध देने के लायक हो जावें। किंतु भारतीय किसानों की कार्य शक्ति उनकी श्रशिचा तथा गरीबी के कारण नियमित रहती है। उनमें दूरदिशता तथा निपुर्णता का श्रमाव होता है । वे ढोरों के पाजन पोषण में श्रपनी चली श्राई हुई पुरानी चाल का ही श्रनुसरण करते हैं। जिन दिनों मे वे उनसे काम जेते हैं उन दिनों में तो उन्हें ख़ूब खिखाते पिजाते हैं। पर दूसरे दिनों में ने उनकी श्रोर से लापरवाह हो जाते हैं। हिंदुस्तान के सैकड़ों हज़ारों किसानों में से बहुत कम ऐसे होंगे जो श्रपने काम में श्राने वाले होरों को श्रव्छी तरह से रखते होंगे।

ढोरों के चारे में उन्नति करने के जिए तीन बातों की श्रावश्यकता है। एक तो यह कि जितना चारा श्रभी होता है उससे पूरा पूरा जाभ उठाया जाने, दुसरी यह कि चरागाह का रकवा बढ़ाया जाने श्रीर तीसरी यह कि किसानों को यह समकाया जावे कि उन्हें श्रपने खेतों के एक हिस्से में चारा बोना चाहिए। इनमें से हम पहले उपाय पर विचार करते है। यह देखने में श्राया है कि जब बरसात के दिनों में या उसके बाद भी तरह तरह की घास या अन्य चारे पैदा होते हैं उन दिनों में किसान उन सब से पूरा फ़ायदा नहीं उठाता व उन्हे बरवाद हो जाने देता है। हिंदुस्तान में जो पयाल सुखाए जाते हैं वे उतने लाभदायक नहीं होते जैसे कि पारचात्य देशों में होते हैं। इसका कारण यह होता है कि वर-सात के आख़िरो दिनों मे जब घास काटकर पयाल बनाने लायक होती है तो मौसम' इतना नम रहता है कि उन दिनों में पयाल बनाया नहीं जा सकता और बरसात के बिल्कुल श्रंत मे भी जब घास एक इस पक नहीं जाती पयाल बनाने का मौका बना रहता है तब स्वयं किसान ही श्रपनी खेती के फ़सर्जों के काम में लगे रहते हैं। केवल उन्हीं स्थानों में पयाल बनाने में श्रधिक कठिनाई नहीं पढ़ती जहाँ कि वर्षा हल्की होती है। जहाँ वर्षा हल्की होती है वहाँ पयाल के लायक घास हो कम होती है। इन्हीं कारगों से हिद्दस्तानी किसान पयाल वनाने की श्रोर सं उदासीन रहता है। पर उसकी उदासीनता तो तब पैदा हुई थी जब कि खेती के पुराने सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। श्रव तो इस उदा-सीनता का कोई कारण नहीं। क्योंकि सुखाई हुई घास भी मूखे होरी के लिए बड़े काम की चीज़ है और उसको क़ुछ दिनों तक क्रायम रखने से वह घास श्रीर भी जाभदायक हो जावेगी। फिर किसानों के जिए

श्रव पयाल बना लेना बिल्कुल श्रसंभव नहीं है। उन ज़िलों में जहाँ घास ख़ूव होती है वहाँ यदि पयाल न हो सके, तो कम से कम किसानों के पास सूखी घास तो ख़ूब होनी चाहिए।

पर बहुधा यही सुनने में आता है कि इस देश का किसान घास काटने के दिनों में बहुत कम लाभ उठाता है तथा जब घास में ढोरो के लिए सब से अधिक उपयोगी पदार्थ रहते हैं उस समय उसे काट कर वह बहुत हो कम लाभ उठाता है। यह नहीं कि वह एक दम पके हुए घास की कमज़ोरी को न लानता हो। अच्छे पयाल बनाने में वास्तविक बाधाएँ न तो धूप की कमी ही है और न वर्षा की अधिकता। वास्तविक बाधा है किसानों की चली आई हुई रहियें। भारतीय किसान को घास काटने की ही आदत पड़ी है, पयाल बनाने की नहीं।

यह बहे माग्य की बात है कि अच्छा चारा जमा कर रखने के लिए धूप कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। गत कुछ वर्षों से कई प्रकार के सायलों (Silo)—चारा जमा रखने के खित्तयाँ—बनाने की कोशिशों की गई हैं और यह जाचने की कोशिश की गई हैं कि उन सायलों में कौनसी फ़सल सबसे अधिक अच्छी तरह से रखी जा सकती है। सायलों में जो चारे रक्षे जाते हैं उन्हे सायलोज कहते है। सायलोज बनाना हिंदुस्तान में कोई कठिन बात नहीं है। यह काम हिसार में १८६६ से होता चला आ रहा है। पूसा में भी सायलोज बहुत दिनों से जानवरों का मुख्य चारा रहा है। पूसा में भी सायलोज बहुत दिनों से जानवरों का मुख्य चारा रहा है। पूर जन साधारण की प्रवृत्ति हम इस विषय की ओर केवल इन्हों दस बारह वर्षों से कुकी हुई पाते हैं। सायलोज की उपयोगिता से लोग इसके लिए बहुत उत्साहित होकर इसका अनुकरण कर रहे है। देश के बहुत से सरकारी कृषि-विभागों में आज सूखे दिनों में ढोरों के लिए सायलोज बनाया जाता है और उससे ढोरों को बहुत लाभ पहुँचता है। पर देश के बहुत से किसान अब भी सायलेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पूसा में यद्यपि बहुत वर्षों से सायलेज बनता चला आ रहा है

श्रीर होर खरीदते समय यद्यपि किसान जोग उसकी उपयोगिता को श्रच्छी तरह से देखते हैं पर तो भी स्वयं उस पर हाथ नहीं जगाते। श्रन्य स्थानों में इसका उपयोग श्रव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।

सायजो (Silo) या चारा जमा करने की जगह को निम्निजिखित विधि से बनाते हैं। ज़मीन में गडढा खोदते है। फिर ईट पत्थर श्रीर चूना लगाने से पका सायलो बनता है। श्रगर ख़ाली ज़मीन रही तो कचा सायजो कहजाता है। श्रगर सायजो कचा रहा तो उसमें पहले भूसा या पयाल का पेठन दे देते हैं। चारा जब पकने के क़रीब श्रा जाता है, जब वह न तो बिल्क़्त कचा रहता है श्रीर न बिरुकुत पक ही जाता है, तो उसे बारीक काट काट कर सायतो में भर देते हैं। उत्पर से बसे इस प्रकार दक देते हैं कि उसमें हवा या पानी ज़रा भी न जा सके। ऐसे रखे हुए चारे को सायलेज कहते हैं। सुखे दिनों में जब चारा नहीं मिलता इसे ही होर चान से खाते हैं। सायलेज उनके जिए बहुत जाभदायक भी होता है। महा, ज्वार, जई, कई प्रकार की घास तथा पेड की पत्तियों के भी सायलेज बनाये जा सकते हैं। जो घास पक जाने पर ढोरों को कोई ख़ास लाभ नहीं पहेंचाती वह सायलेज बन जाने पर उनके जिए अधिक स्वादिष्ट तथा जाभदायक हो जाती है। ढारों को सायलेज खिलाते समय उसमें स्वाद उत्पन्न करने के लिए ऊपर से नमक भी मिला देना चाहिए। यह श्राम शिकायत सनने में श्राती है कि सायलेज गायों से श्रधिक द्ध निकालने के लिए ही तथा श्रन्य बेकार ढोरों के लिए ही लाभदायक होता है। पर कड़ी मेहनत करने वाले वैलीं को कोई फ्रायदा इससे नहीं पहुँचता । इसीसे किसान ज्यादातर सायक्षेज बनाने के जिए तैयार नहीं होते । पर यह सच नहीं है । उन्हें यह भ्यान में रखना चाहिए कि जिन दिनों में गाय बैज तथा किसी भी जानवर के लिए ताजा चारा मिलना मुश्किल हो जाता है उन दिनों के लिए तो सभी होतें के निए सामनेज सब से अधिक सुजभ शौर नाभदायक भोजन है।

जो चारे श्रमी सहज में मिल सकते हैं उनसे पूरा लाभ उठा जेने पर भी देश के कई स्थानों में चारे की कमी रह जाती है। इस श्रवस्था में इस कमी को पूरा करने का केवल यही उपाय है कि प्रत्येक किसान श्रपनी ज़मीन के एक हिस्से में ढोरों के लिए चारा बोया करे। हिंदुस्तान में चारे के लायक बहुत से पौधे पाए जाते हैं। देशो पौधे जैसे ज्वार, मका श्रीर संजी चारे के लिए बहुत श्रच्छे होते हैं। इनके सिवाय कई प्रकार के विदेशी पौधे भी यहाँ पैदा किये जा सकते हैं जो जानवरों के लिये बहुत श्रच्छे चारे का काम देंगे। इनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जाता है।

#### श्रास्ट्रे लियन चरी

यह मामूजी चारे से श्रिष्टिक ताज़ी व मीठी होती है। बरसात में बोई जाकर दिसम्बर तक हरी बनी रहती है। इसकी फ़सज तीन बार काटी जाती है। यह ढोरों के लिए बहुत श्रिष्ठक लाभदायक भोजन होती है। एक एकड में २४ सेर बीज बोया जाता है।

### चीन देश का लुसरीन नामक पौधा

यह पौधा इस देश में चीन देश से लाया गया है। इसकी बुवाई श्रक्तूबर के महीने में को जाती है तथा यह = वर्ष तक लगा रहता है। एक एकड़ ज़मीन में ज़ुसरीन के चार सेर बीज बोयेजाते हैं।

### फ्रांसीसी जई तथा स्काटलैंड की जई

यह श्रक्तूबर श्रीर दिसम्बर के बीच बोई जाती है श्रीर मई महीने तक ताज़ी व हरी रहती है। देशी जई से इसकी पैदावार बहुत श्रधिक होती है। एक एकद ज़मीन में इसका तीस सेर बीज बोया जाता है।

#### वरसीम घास

यह मिश्र देश से लाया हुआ पौधा है। श्रक्तूबर के महीने में कपास के साथ साथ या कपास की फ़सल के कट जाने के बाद उसी खेत में बोई जाती है। एक एकड़ ज़मीन में इसके १६ सेर बीज बोए जाते हैं। जनवरी से मई तक इसकी पॉच कटाई हो सकती है। यह केवल एक बहुत ग्रच्छा चारा ही नहीं हैं, बिक जिस खेत में बरसीम बोया जाता है उसमें फ्रसल के लिए लाभदायक नोपजन गेस भर जाती है श्रतः वह खेत श्रगत्नी फ़सल के लिए बहुत उपजाक हो जाता है।

इस विपय में असली कठिनाई चारे के लिए अच्छे पौधे का पता बगाना या सायबेज चनाना नहीं है । ग्रसबी कठिनाई तो किसानों से इन बातों का श्रनुकरण कराना है। उसे यदि श्राप इन सब बातों की शिचा देंगे तो वह यही कहेगा कि हम ज़मीन का लगान देते हैं. नहर के पानी का पैसा देते हैं, पैसा खर्च कर खेती करते हैं इससे हम वह ही फ़सल वॉवेंगे जिससे हमे पैसा मिले या जो हमारे पेट में पडे। होरों को सुप्तत में खिलाने पर ज़मीन में फिर से कुचल देने के लिए (खाद के रूप में ) हम क्यों कोई फ़सल बोवें । पर उस विचारे को यह नहीं मालम है कि वरसीन जैसे चारे की फ़सल को बोने से खेती के अत्यन्त ग्रावश्यक ग्रीजार ढोरों के लिए चारे का व खेतों का उपजाडपन वढ जाने का कैसे दोहरा फायदा होता है। इससे सरकार व जमींबारों का. जिन पर देश की उन्नति की ज़िस्मेदारी है, यह कर्तव्य है कि किसानों मे इन सब बातों का ज्ञान उत्पन्न करावें । फिर चारा बोने में किसानों को दसरी श्रापत्ति यह होती है कि यदि वे खेतों में चारा बोवें .तो होर श्राकर उसे खा जाते हैं। वे रात दिन कहाँ तक पहरा दे सकेंगे। इसके लिए तो यही उपाय हो सकता है कि जहां तक हो खेतों को कटीले पौधों से रूध हैं। फिर जहाँ तक बन पढ़े गाँव के सभी किसान एक ही साथ प्रवन श्रपने खेतों में चारा बोया करें ताकि उनकी रचा करने की चिता व जिस्से-वारी सभी किसानों पर जा पहे। ऐसा हो जाने पर प्रत्येक किसान श्रवने श्रपने डोरों की परवाह करेगा। सहयोग से कौन सा काम सरल नहीं हो जाता है ?

श्रावश्यकता से श्रिषक जानवरों की संख्या बढ़ने से ही जानवरों की दशा यहाँ ज़राब नहीं होती। किन्नु साथ ही जनसंख्या के बढ़ने से भी चारा श्रीर चरागाह की समस्या जटिज हो जाती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे खेती से बाहर पड़ी हुई ज़मीन उन मनुष्यों के क़ब्ज़े में श्राती जाती है। चरागाहों की संख्या में उन्नति कर देने से निश्चय ही होरों को बहुत जाम होगा। यदि होरों की संख्या न बढ़े, यदि चरागाह काफ़ी हों, यदि सुखे दिनों के लिए चारे का उचित मबन्ध हो जावे तो निश्चय ही श्रूच्छे श्रूच्छे श्रीं भेंसे मिजने लगें।

चरागाहों पर श्राबहवा का भी बहुत श्रसर पडता है। ठंडे देशों की श्रपेका इस देश के चरागाह कम उपजाऊ व कम जामदायक होते हैं। कई स्थानों तथा देशों का इस पृथ्वी पर इतना श्रच्छा भौगोजिक स्थान होता है कि उनके चरागाहों से पैदा हुए वनस्पित से वहाँ के होरों की सब श्रद्धाओं में रक्ता होती है। हिंदुस्तान की श्रवस्था उन देशों के समान नहीं है। उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ श्रच्छे चरागाह हैं। पर सारे देश के चरागाह बहुधा ऐसे हैं जिनकी बरसात में पैदा हुई धास गर्मी के दिनों तक बिक्कुल स्ख जाती है या इतनी ख़राब हो जाती है कि उससे होरों को कोई विशेष लाभ नहीं होता। इससे साफ प्रकट होता है कि केवल चरागाहों की संख्या बड़ा देने से ही काम नहीं चलेगा। विक चरागाहों की उपज शक्ति तथा उनमें पैदा होनेवाली घास पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है।

प्राकृतिक चरागाहों में खेती करने से तो ढोरों की मुसीबतें तो बढ़ती ही हैं साथ ही चरागाहों में श्रावादी भी श्राकर बढ़ती जा रही है, जैसा कि इसी श्रध्याय में कहा जा चुका है, जिसके कारण ढोरों के चरने के लिए काफ़ो जगह नहीं मिलती। जनसंख्या का ध्यान छोड़ कर केवल चरागाह के नाम से सदैव खेती की ज़मीन पर ही श्राक्रमण करने से जाम के बढ़ले बढ़ी भारी हानि होती है। इस प्रकार यहाँ तक खेती के काम से ज़मीन छीनी जा सकती है। श्राख़िर यह फ़सलें कहाँ पैदा होंगी ? इससे ढोरों की श्रवस्था सुधारने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ढोर तथा श्रादमियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान हटाना ही उचित होगा। कितु हिंदुस्तान में इस समय समाज की जो श्रवस्था है उसके श्रनुसार जीवनिर्नाह जैसे जटिल समस्या के लिए भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना बड़ा किन काम है। इससे जहाँ तक हो, चरा-गाहों की उन्नित करने के लिए जंगलों में श्रिषक से श्रिषक चरागाह बनाने चाहिए। श्रव हम देखते हैं कि चरागाहों की संख्या बढ़ाना कोई सहज काम नहीं है तथा यदि खेती की ज़मीन को चरागाह बनाने से कृषि श्रवस्था में उन्नित करना, जो हमारा मूल उद्देश्य था, उसी की हानि होती है तो चरागाह के प्रशन को हल करने के लिए उसकी उपज में उन्नित करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की राय है कि चरागाह में ढोर चराने के नियमों में सख़्ती करने से, चरागाहों के चारों तरफ घेरा लगा देने से तथा चारे के जमा कर रखने से चरागाहों की उपज में उन्नित हो सकती है।

किसानों के लिए उनके ढोरों के चारे की समस्या इसलिए छौर भी लिटल हो जाती है कि गाँव व शहर के बहुत से श्रन्य लोग भी लो खेती नहीं करते, ढोर पालते हैं, पर उन ढोरों के लिए स्वयं चारा पैदा नहीं करते। ये ढोर किसानों के ढोरों से केवल चरागाह में प्रतिद्वंद्विता नहीं करते पर साथ ही जब चारा पैदा नहीं होता तब ग़रीब किसानों की हरी हरी फ़सलों को भी खाकर नुक़सान पहुँचाते हैं। इसलिए इस विषय मे भी नियम बनाए जावें कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने ढोर रखने चाहिए व उसे सर्वसाधारण के चारागाहों में श्रपने ढोरों को चराने का कितना हक़ मिलना चाहिए।

इस विषय को श्रोर भी सरकार का, विशेषकर सरकारी जगल-विभाग का, ध्यान श्राकविंत हो रहा है। संयुक्त प्रांत के जंगल-विभाग के प्रमुख श्रिधिकारी की यह राय है कि जंगलों में चरागाहों के दुकडे दुकडे कर दिये जावें श्रीर प्रति वर्ष एक एक या दो दो या इससे भी श्रिधिक दुकडों में बारी बारी से ढोरों को चराया जावे।

श्रव हम यहाँ पर ढोरों की उत्पत्ति क्रिया पर कुछ विचार करेंगे। उरपत्ति किया में उन्नति करके गाय श्रीर वैज, भैंसे व भैंस दोनों प्रकार के जानवरों की नसला. उनकी ताक़त तथा उनके श्राकार, में उन्नति कर सकते हैं. तथा गाय या भैंस के दघ देने की शक्ति की श्रपेचा बखदे उत्पद्ध करने के गुणों को बढ़ा सकते हैं। किंतु इस विषय पर विचार करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ढोरों की उत्पत्ति क्रिया में यदि उन्नति करके उनके श्राकार, प्रकार तथा शारीरिक नसल में यदि उन्नति कर दी जाने तो भी आगे चलकर उनकी सारी उन्नति देश की चारे की खपत पर निर्भर रहती है। निस्संदेह हिंदुस्तान के डोरों में दूसरे देशों के ढोरों की श्रपेका एक ख़ासियत होती है। जो कुछ थोड़ा सा चारा उन्हें मिल जावे उसी पर वे काफी दिनों तक अच्छे बने रहते हैं श्रीर प्रत्येक किसान इस बात को सदैव प्यान में रक्खे कि चारे की खपत की समस्या से स्वतंत्र होकर होरों में उन्नति कैसे हो। पर सार्वजनिक सिखांत यही है कि छोरों की उन्नति चारे की खपत पर ही निर्भर रहती है। यदि गार्यों को उचित परिमाण में चारा न मिले तो एक तो उनके बळुड़े श्रद्छे न पैदा होंगे श्रीर वह दुध भी ठीक न दे सकेंगी।

हिंदुस्तान में ढोरों को उत्पत्ति किया में उस्नित करने के लिए प्क सुभीता है। चारे की कमी होने पर भी यहाँ श्रच्छे बखड़े पैदा कराने के लिए श्रच्छे श्रच्छे साँद पाये जाते हैं। इसके लिए विदेशों से साँद लाने की श्रावश्यकता नहीं। यद्यपि सभी प्रान्तों में लोगों का ध्यान इस विषय की श्रोर श्राकर्षित हो रहा है श्रीर सभी प्रांतों में इस काम के लिए गोशालाएँ बनाई जा चुकी हैं पर नीचे लिखे हुए १६२३-२४, १६२४-१६२४,१६२४-१६२६ के भिन्न भिन्न प्रान्तों में उत्पत्ति किया के लिए सरकार द्वारा दिये हुये साँड़ों की सख्या को देखने से यह मालूम होता है कि इस दिषय में बहुत कम उन्नति हुई है।

उपरोक्त तीन वर्षों में भिन्न भिन्न शान्तों मे सरकार द्वारा दिये हुए साँड़ो की संख्या :—

| प्रांत         | १९२३-१९२१  | ३ १९२४-१९  | २५ १९२५-१९२ | ६ श्रीसत       |
|----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| श्रासाम        | Ł          | Ę          | 8           | <b>6</b>       |
| <b>घंगा</b> ल  | <b>=</b>   |            | હ           | *              |
| बिहार-उड़ीसा   | <b>३</b>   | 9          | २३          | g              |
| र्ववई          | <b>३</b> ६ | ₹७         | <i>२७</i>   | ξo             |
| बर्मा          | २          | •••        | 3           | ?              |
| मद्रास         | ४०         | 13         | Ę           | २०             |
| मध्यप्रदेश     | <b>४</b> ६ | <b>५</b> ० | 48          | <del>१</del> २ |
| पंजाब र        | १४१ ः      | २६६        | ४२२         | ३२०            |
| संयुक्त प्रांत | ७२         | 48         | 3 8         | ७४             |

इस काम के करने में भारत जैसे ग़रीब देश के किसान श्रसमर्थ हैं। इससे सरकार को ही इसकी ज़िम्मेदारी श्रपने ऊपर लेनी चाहिए।

श्रव यहाँ हम हिंदुस्तान के कुछ मुख्य मुख्य स्थानों के ढोरों की उत्पत्ति किया के विषय में लिखते हैं ताकि सर्वसाधारण को इस विषय का कुछ श्रधिक ज्ञान प्राप्त हो जावे। पंजाब सरकार का ढोरों का उत्पत्ति विभाग हिसार में है और ब्रिटिश भारत में हिसार इस कार्य का सबसे बड़ा व पुराना स्थान है। उसकी स्थापना सन् १८०६ ईस्वी में हुई थी। पहले यहाँ ऊँटों की श्रच्छी नसलें पैदा कराने का काम किया जाता था। उसके बाद ढोरों व घोड़ों के उत्पन्न कराने का काम ग्रुरू हुश्रा किंतु सन् १८४० ई० से केवल ढोरों की उत्पत्ति कराने में ही यह संस्था श्रधिक ध्यान दे रही है। कुछ घोडे, गर्ध, ख़बर तथा मेड़ों के सिवा हिसार में

ढोरों की संख्या २२०० से ६००० तक है। क्ररीब तीन तीन वर्ष के तीन चार सौ जवान बछड़े साजाना बेचे या नीजाम कर दिये जाते हैं। इन्हें बहुधा डिस्ट्रिक्टबोर्ड जोकर किसानों तक पहुँचाते हैं। हिसार की इस संस्था से पंजाब के जोगों को ढोरों की नसज में उन्नति कराने में बहुत सहायता मिलती है।

संयुक्त प्रान्त में ढोरों की अच्छी नसकों पैदा करने के लिए इस समय दो स्थान हैं। एक तो मधुरा के निकट माधुरी कुंड नामक स्थान है। यहाँ हिसार साँड व धुरों भैंसे के नस्कों पैदा की जाती हैं। दूसरा खेरी ज़िले में ममता नामक स्थान है। यहाँ सहीवाल व ख़ैरागढ़ साँड तथा धुरों भैंसे की नसलों पैदा की जाती हैं। ग्रास-पास के किसान इन दोनों स्थानों से यथाशिक लाभ उठाते हैं। सरकार द्वारा ७ दे रुपये सैंकड़ा सालाना दर से उन्हें तक़ावी मिलती है ताकि वे लोग इन दोनों स्थानों के साँडों से लाभ उठा सकें।

बंबई मे इस काम के लिये तीन स्थान हैं। उत्तर गुजरात में चरोदी नामक स्थान, जहाँ कंकरेज नसल पैदा को जातो है। दिच्या महाराष्ट्र प्रदेश में बाकापुर नामक स्थान जहाँ श्रम्रतमहल नामक नसल तैयार की जाती है श्रीर करोंची के पास फिहई नामक स्थान जहाँ सिन्धी सांइ पैदा किये जाते हैं। यह सिंधी नसल हिंदुस्तान में सब से बढ़िया दुधारू नसल है। श्राजकल बन्नई प्रान्त में कुछ श्रच्छे श्रद्धे सांड पिजरापोल, गौशाला व इस विषय की सहयोगी सस्थाओं को इसी मार्ग में उन्नति करने के लिए दिये जाते हैं व उनसे यह शर्त करा जी जाती है कि उन सांडों का दुस्पयोग न किया जावेगा। पर बबई जैसे विशाल प्रदेश में इन से ही काम नहीं चल जाता। प्रात भर के बहुत से तालुकों में ढोरों की श्रच्छी नसले तैयार करने के लिए स्थान बनाये जावें श्रीर उन स्थानों में प्रांत के केन्द्र स्थान से सांइ मंगाये जावें।

मध्य प्रदेश मे यद्यपि ऐसी नौ सहथाएँ हैं, जिन में से दो जगभग

२४ वर्षों से हैं पर इस प्रदेश में श्रच्छे साँदों की उत्पत्ति, जिनकी श्रच्छी संतान हों, बहुत कम है। इस प्रांत की श्रवस्थाएँ ही इन्छ ऐसी हैं जिससे इस विषय में उन्नति करने में किठनाई पड़ती है। वहाँ केवल ग्वालो नामक नसला ही प्रसिद्ध है। श्रव इस प्रांत में भी इस विषय में उन्नति करने की श्रोर लोगों का तथा सरकार का ध्यान श्राक्षित हुश्रा है। नागपुर के तेजिन खेड़ी नामक स्थान में सहिवाल नसल तैयार की जाने लगी है।

मद्रास में यद्यपि ग्वाले लोग होरों की नसलें बढ़ाने की चिता करते थे पर किसानों को इस विषय में कोई विशेष उत्साह न था। हाल ही में वहाँ के सरकारी कृषि विभाग ने बंगलौर के पास होसुर नामक स्थान में इसका एक केन्द्र खोला है और वहाँ आँगले का नगयाम और सिन्धी नसल पैदा किये जाते हैं। नेलोर ज़िले में चिताला देवी नामक स्थान में आँगले नसल तैयार की जाती है। गंत्र में भैंसे की नसलों में उन्नति की जाती है। कोयमबतोर में ऐरशायर, सिंधी व सहिवाल नसलें पैदा की जाती हैं।

इन प्रांतों तथा कुछ अन्य प्रांतों के सिवा इस विषय की श्रोर कुछ देशी रियासतों का भी ध्यान श्राकषित हो रहा है। इस विषय में सबसे श्रागे मैस्र रियासत का नंबर श्राता है। यहाँ श्रमृतमहत्त नसत्त पैदा की जाती है। मैस्र में यह काम १८ वीं शताब्दी के बीच से श्रारंभ हुश्रा है।

बड़ीदा रियासत में पहले काठियावाड़ की नसल पैदा की जाती थी। पर उसके स्थान में दूसरी नसल तैयार की जाने लगी है। धार रियासत में सिधी, मालवी, श्रीर निमाड़ी नसलें तैयार की जाती हैं।

इस प्रकार से यद्यपि श्रव हिंदुस्तान में ढोरों की श्रव्छी व मज़बूत नसकें तैयार करने का काम जारी है पर हिंदुस्तान जैसे विशाल देश का काम इतने से नहीं चल सकता। बड़े बड़े ज़मीदारों व महाजनों को इस श्रोर भी श्रिष्ठिक ध्यान देना चाहिए। केवल कृषि-कार्य के लिए ढोरों की नसलें बढ़ाने की श्रावश्कता नहीं है। हिंदुस्तानी बहुधा शाकाहारी होते हैं व उन्हें मांस भक्त्या से घृणा होती है। इससे लोगों की संदुक्स्ती बढ़ाने के लिए मांस के स्थान में दूध घी को मात्रा बढ़ाना श्रत्यत श्रावश्यक है। मनुष्य जितना ही श्रिष्ठिक तंदुक्स्त होगा उसका उतना ही श्रिष्ठिक श्राधिक महत्व होगा श्रीर दूध घी की मात्रा बढ़ाने के लिए गायों की नसलें भी बढ़ाना श्रत्यंत श्रावश्यक है। श्राजकल गायों के कमज़ोर व िंगने होने के कारण दूध की पैदावार बहुत कम हो गई है व प्रति मनुष्य पीछे श्रीसतन दूध की मांग श्रमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन श्रीर स्वीट्ज़रलैन्ड श्रादि देशों से भी, जिन देशों में लोग श्रामतौर से मांस खाते हैं, कम हो गई है।



## वीसवाँ अध्याय

# खेती के मूलधन की उन्नति

इस प्रध्याय में हम यह बतायेंगे कि खेती बारी के लिए भारतवर्ष में रूपये पैसे का प्रबंध कैसे होता है। इस देश में श्रौसत दर्जें के किसान के पास बहुत थोदा सा रक्षवा होता है। यह हम कह चुके हैं तथा यह भी लोगों को मालूम हो चुका है कि भारतीय किसान बहुत गरीव होते हैं। यदि भारतीय किसान श्रपने खेतों में घनी (Intensive) खेती करे तो उस छोटे रक्षवे से ही उसके व उसके छुटुंब के निर्वाह के लिए काफ़ी धन प्राप्त हो सकता है। पर घनी (Intensive) खेती तो तभी संभव है जब कि उस रक्षवे की उन्नति करने के लिए या उसकी श्रावपाशी करने के लिए रुपये खर्च किये जावें। इस प्रकार मूलधन के लगाने से भारतवर्ष में खेती को बहुत फ्रायदा हुश्रा है। इस प्रकार के खेतों में स्थायी उन्नति करने के लिए किसान बहुधा श्रपना ही मूलधन लगाता है, चाहे वह श्रपनी कमाई को बचत में से लगावे या उधार लेकर। पर श्रव सरकार को भी श्रपनी इस ज़िम्मेदारी का ज्ञान हो गया है कि उसे किसानों को इस उन्नति-कर्म के लिए सस्ते से सस्ते सृद पर रुपया उधार देना चाहिए।

स्थायी मूलधन के सिवा किसान को मोट, ढोर, खेती के ध्रन्यान्य महँगे ग्रीज़ारों व कभी कभी मकान बनाने के लिए भी रुपये की ग्रावश्यकता होती है। इनके सिवा श्रन्य न्यापारों की श्रपेचा खेती में भी बीज, खाद, ढोरों के चारा श्रादि रोज़ाना ख़र्च के लिए कुछ रुपयों की श्रावश्यकता होती है।

किसान का खेती के मामुखी ख़र्चों के लिए बहुत सा रुपया गाँव के साहकार से मिलता है। यह साहकार उसे घरेलू काम या कुछ पूजापाठ तथा निजी व्यवहार के लिए भी रुपए उधार देता है। पर व्यवसाय के तिए दिए हुए रुपए व घरेलू काम के जिए दिए हुए रुपए में कुछ श्रंतर नहीं मानता । इसी प्रकार कर्ज़ीदार किसान भी दोनों हिसाबों को श्रवाग श्रवण नहीं रखता जैसा कि प्रत्येक ब्रह्मिमान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना धन खेती में जगाया गया है उससे श्रधिक उस खेती से उगाहना है और घरेल काम के लिए भ्रपनी श्रामदनी मे से बचत करके खर्च करना चाहिए। इस लाएरवाही का परिणाम यह होना है कि सब हिसाब-किताब गड़बड रहता है श्रीर बहुधा किसान कर्ज़दार बना रहता है। श्रीर चुंकि खेती मे जगाये हुए धन श्रीर घरेलू काम में लगाए हुए घन का अलग अलग न तो साहकार के पास हिसाब-किताव रहता है और न किसान के पास ही, इससे यह साफ़ साफ़ पता जगाया नहीं जा सकता कि कितना धन किसान ने अपनी खेती में उन्नति करने के जिए व कितना घर के जिए उधार जिया। श्राम राय यह है कि खेती के कामों के लिए उसके क़र्ज़ का बहुत कम हिस्सा लगता है।

### भारतवर्ष मे साहूकारी

रुपए-पैसे उधार देना एक बहुत पुराना न्यवसाय है, श्रतः कर्जदार की भलाई के लिए श्रीर इस न्यवसाय के संचालन के लिए मनु के समय से श्राज तक नियम बनते चले श्राये हैं। साधारण दिनों में तो साहू-कार लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर देते थे। पर भारी श्रकाल के दिनों में उनके पास से काफ़ी धन न मिल सकता था श्रीर बृटिश राज्य के पूर्व इस कमी को सामयिक व स्थानीय शासक प्रा करते थे। बृटिश सरकार ऐसा कोई ख़ास काम नहीं कर रही है जिसमे उसे प्रजा-प्रियता का गर्व हो सके | पुरानी प्रथा शुरू-शुरू में बृटिश सरकार ने भी जारी रखी श्रीर किसानों को श्रावपाशी श्रादि कामों के लिए तक़ावी देने के नियम १७६३ ईस्वी में बनाये गए। इसके बाद भी कई बार इसी प्रकार के श्रीर नियम भी सरकार द्वारा बनाये गए। पर स्मरण रहे कि सरकार ने पुरानी प्रथा की श्रुटियों को दूर करने का कोई यल नहीं किया। उसने जो कुछ किया वह किसानों की कर्ज़दारी की समस्या को इल करने के लिए ही किया।

भारतवर्ष में कृषि-कर्म की उन्नति के लिए प्रावश्यक बातों की चर्चा पिछुले श्रध्याय में कर चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका संबंध केवल व्यक्तिगत किसान से रहता है व जिन्हें करने की सामर्थ्य व्यक्ति-गत किसान के पास भी है। श्रब्छी खाद, श्रब्छे श्रीजार, श्रब्छी जताई इत्यादि इस प्रकार की उन्नति के उदाहरण हैं। इनके सिवा कृषि-कर्म श्रयवा प्राम्य-जीवन को उन्नति के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे पक्का कुत्रां बनाना, खेतों में घेरे रूँधना, पानी निकालने के रास्ते बनाना, जिनसे कि बहत से किसानों को फ्रायदा होता है व जिनके लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है और जिनको यहाँ पर एक किसान नहीं कर सकता । ऐसे कामों को ज़र्मीदारों को अपन ऊपर लोना चाहिए। फिर इसके सिवा किसी रेजवे स्टेशन या बढ़े बाज़ार से सबंध करने के लिए श्रव्ही सदकें बनाना, या पानी बहाने के लिए बड़ी-बड़ी नालियां बनाना जिससे खेतीं के तत्व न वह जावें, या बीहद ज़मीन का सुधार करना श्रादि ऐसे बहुत से उन्नति के काम हैं जिनमें बहुत खर्च जगता है। इन कार्मो को डिस्टिक्ट बोर्ड या सरकारी कृषि-विभाग जैसी कोई सार्वजनिक संस्था ही कर सकती है।

मूलधन वाले श्रध्याय में हमने उस संस्था के विषय में कुछ वर्णन करने की चेष्टा की है, जिसके द्वारा किसान श्रपनी खेती में मुजधन की स्वस्था करता है। किसानों के उपर कर्ज़ का बढ़ा भारी बोक लदा

रहता है पर उस बोक्त में से बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी उन्नति के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार बहुत से ज़र्मीदार भी कर्ज़दार रहते हैं। उनके कर्ज़ का बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी उन्नति मे जगाया जाता है। दोनों का एक बहुत बड़ा भाग उनके निजी काम में ख़र्ब हो जाता है। इसके विषय में १६२७ ईसवी की जाँच कमेटी ने, जिसका नाम उसके सभापति जिनिजयमो साहब के नाम पर जिनिजयमो कमी-शन था, जॉच करके निम्नलिखित राय प्रकट की है-भारतवर्ष में बहुधा जो एक दोर्घ-काज के जिए कर्ज़ा जिया- जाता है उसे स्वयं भ्रवने खेतों को गिरवी रखकर किसान लेते हैं। पहले जब ज़मीन सस्ती थी तो उसे रेहन करने पर श्रधिक रुपया नहीं मिलता था, पर श्रव चँकि ज़मीन का मुल्य वढ चला है इससे अनुमान किया जाता है कि उसके पीछे काफ़ी रक्तम उचार मिल जाती होगी। पंजाब में इस विषय में १६२० ईसवी में सविस्तर जाँच की गई थी। इसके श्रनुसार दख़जी रेहन में रखी हुई खेती की कुल ज़मीन के ऊपर ३४ करोड़ रुपये उधार दिए गए थे। श्रीसत निकालने पर ऐसी ज़मीन पर प्रति एकड़ १२ रुपये से भी कम मिला था। यद्यपि दूसरे प्रांतों में प्रति पुकड़ ज़मीन के दख़ली रेहन पर रुपयों का श्रोसत इससे भी कम होगा, पर यह कहा जा सुकता है कि इस प्रकार के रोज़गार में बहुत काफ़ी बड़ी रक़म फँसी हुई है। जब हम यह ख़्याल करते हैं कि खँगरेज़ी जानून के चालू होने के पहले इस प्रकार कम रुपये फैलाये जाते थे तो हमारे लिए यह श्रनुमान कर जेना बहुत सहज हो जाता है कि ज़सीन पर किसानों का हक कायम हो जाने पर तथा उसका मृत्य वढ़ जाने पर उसका श्रमानती दाम कितना बढ़ गया। पंजाब में इसके बाद और जाँच करने से पता लगता है कि इस रेहन के उत्पर बिए हुए कर्ज़े का एक बहुत छोटा हिस्सा खेती की उन्नति करने के बिए ख़र्च किया जाता था। इसके विरुद्ध कोई वात किसी प्रांत में देखने में नहीं श्राई है, श्रीर श्रव यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि

रेहन के ऊपर जिए हुए एपये में से बहुत कम खेती की उन्नति के जिए खर्च किया गया है। जब बिना रेहन के क्रज़ां श्रिष्ठक बढ़ जाता हैं जिसके बाद साहूकार श्रीर उधार देने मे भजाई नहीं समस्तता है तब फिर किसान जाचार होकर खेती के मासूजी काम के जिए श्रपनी ज़मीन रेहन रख कर रुपये उधार जेता है। जहां ज़मीन को रेहन रख कर रुपये उधार जिता है। जहां ज़मीन को रेहन रख कर रुपये उधार जिता है। जहां ज़मीन को रेहन रख कर रुपये उधार जिता है। जहां ज़मीन को रेहन रख कर रुपये उधार जिए गए वहां यही समस्तिए कि कोई कमज़ोर किसान किसी चाजाक साहूकार के चुँगुल में फँसा। इस तरह के कज़ें के भारी बोम से वास्तव में खेती-बारी में बढ़ी हानि होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि क्रज़ें के एक मुख्य ज़रिये से श्राया हुशा पैसा श्रनुत्पादक कामों में खर्च हो जाता है श्रीर उन्नति के जिए जो उधार मिलता है वह चीया होता जाता है।

श्रव नीचे हम यह बताना चाहते हैं कि किसानों के इस कर्ज़ें के वोक्त को कम करने के लिए, उनकी फ़ज़ूल ख़र्चों की श्रादत को छुटा कर उनमें स्वावलंबन के भाव उत्पन्न करने के लिए, व उन्हें कम ब्याज पर खेती की यथार्थ उन्नति करने के वास्ते स्पये देने के लिए क्या क्या उपाय किये गए हैं व उनका क्या परिणाम निकला है। ज्वाइन्ट स्टाक ( Joint Stock ) वैंक नासक संस्था की स्थापना इसीलिए हुई है। इसको हिंदुस्तानी में हम सहयोगी संपत्ति बैंक कह सकते हैं। ऐसे बैंकों का संबंध घड़े-बढ़े ज़मींदारों तथा उन लोगों से रहता है जिनके पास कर्ज़ की श्रमानत के लिए प्रत्यच दीखने वाले ( Tangible ) पदार्थ हों लो वाज़ार में शीघ्र बेचे ला सकें। सहयोगी संपत्ति बैंक बहुधा गोदाम में रखे हुए श्रनाज की श्रमानत पर उधार देते हैं। इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन बैकों से साधारण किसानों को कोई ख़ास फ्रायदा नहीं हुशा है श्रौर न हो सकता है।

हमारे पास कई ऐसे भी उदाहरण मौजूर हैं जब कि स्वयं पूँजीपति जोग खेती में उन्नति करने का भार श्रपने छपर जेते हैं। उनके पास ख़ुद की तो ज़मीन होती नहीं पर वे उन्नति के जिए जो कुछ काम करते है उसके जिए किसानों से उनकी उपन का कुछ हिस्सा जेते हैं। पंजाब के नैऋत्य दिशा मे ऋरोरा जाति के पूँजीपित जोग बहुधा श्रपने पैसे से किसानों की खेती में श्रावपाशी के लिए उनकी उपन के कुछ हिस्से लेने की शर्त पर कुएँ खुदवाते हैं । इसके सिवा पंजाव में कुछ ग़ौर सरकारी नहरें भी हैं जो पूजीपतियों ने किसानों के लाभ के लिए बनवाई हैं। भ्रपनी नहर का पानी देकर वे लोग किसानों से उनकी उपज का कुछ हिस्सा-बहुधा एक चौथाई-लोते हैं। इसके सिवा प्रत्येक प्रांत में प्रजी-पति तथा साहकार लोग किसानों से उनकी ज़मीन के हक को प्राप्त कर बेते है। इससे यह होता है कि वपौती ज़र्मीदारी वाले भी इन लोगों के हाथों में भ्रपनी जसीन देकर केवल साधारण किसान रह जाते हैं। यदि इस प्रथा से काफ़ी रक्कम ज़मीन की उन्नति करने में ही लगाई जाती तो इसके विरुद्ध किसी को आपत्ति नहीं होती, पर ऐसा बहुत कम होता है। ये नए ज़मीदार जो पहले केवल पॅजीपति या साहकार ही थे-उस प्राप्त हुई ज़ुभीन की उन्नति करने की ग्रोर ज़रा भी ध्यान नहीं देते । उसका लगान ही वस्त करके संतुष्ट रह जाते है। कुछ हद तक यह सच ज़रूर है कि कई प्रांतों में कारतकारी क़ानून ऐसे हैं जिनसे इन नए ज़र्सीदारों को उस ज़मीन पर पूरा पूरा श्रधिकार करने में कुछ बाधा पहेंचती है। पर जो किसान चास्तव में अपनी ज़मीन में पैसा लगाकर उसकी उन्नति करना चाहते है उनके सामने से, जहाँ तक हो, नए क्रानून बनाकर उनकी यथार्थ बाधाओं को दुर कर देना चाहिए। खेतों की वर्तमान श्रेणी के श्रनुसार वैज्ञानिक उन्नति इन्हीं बढे वडे ज़र्मीदारों से हो सकती है क्योंकि उनकी खेती के जायक सारी श्रार्थिक व्यवस्था करने की शक्ति व सामग्री उनके हाथों में रहती है। निजी श्रार्थिक शक्ति के सिवा ज्वाइंट स्टाक बैंक भी उन्हे रूपये उधार देने को तैयार रहता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। फिर उन्हें तक्कावी भी मिल सकती है।

ग़रीब किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने भी कुछ

क़ानून बनाए हैं। सन् १८८३ ईस्वी में लैंड इस्पूवमेंट लोन्स ऐक्ट (Land Improvement Loans Act of 1883.) श्रीर सन् १८८४ ईस्वी में एग्रीकलचरल लोन्स एक्ट (Agricultural Loans Act of 1884) नामक दो कानून सरकार द्वारा बनाए गए थे। लैंड इस्पूवमेंट लोन्स एक्ट के सहारे प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के भीतर किसान को सरकार से सीधा कर्ज़ मिल जाता है। इस कर्ज़ पर क्याज का दर वही होता है जो बाज़ार में साधारणतया पाया जाता है। पर बहुत से किसानों को इस क़ानून का श्रव तक पाता नहीं है जिससे साधारण जनता पूर्णंक्प से इस क़ानून से लाभ नहीं उठा सकती।

इन सब के सिवा "तेंड मॉर्गेन बेंक" भी होते हैं जो किसानों को उनकी ज़मीन की श्रमानत पर रूपये उधार दे देते हैं। सच पूब्चिय तो खेतों में उन्नति करने के लिए मूजधन की बहुत श्रधिक कमी नहीं है। कमी तो इस बात की है कि लोग इस मूजधन को किसी उत्पादक कार्य में यथोचित रूप से लगावें।

एप्रीकलचरल लोन्स एक्ट के द्वारा भी प्रान्तीय सरकार किसानों को खेती के उन कामों के लिए ६एए उधार देती है जिनके लिए लैंड इम्प्रप्रव-मेंट लोन्स एक्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता था।

प्रीकलचरता जोन्स एक्ट के अनुसार केवल उन्हों किसानों को उधार दिया जाता है जिनके पास खेती के लायक ज़मीन हो। और इस कानून के अनुसार बोज, ढोर, आदि ख़रीदने के लिए ही रुपया उधार दिया जाता है। अकाल के दिनों मे इस क़ानून से ग़रीब किसानों को सहायता मिली है। इस क़ानून के अनुसार दिये गये कर्ज़ का ब्यान जहाँ तक हो सकता है कम होता है। किन्तु इस क़ानून से खेती की सारी ज़रूरतें दूर नहीं हो सकतीं। इसका ख़ास प्रयोग अकाल के ही दिनों में होता है। आनकल सहयोगी बेंकों के द्वारा इस क़ानून का काम किया जा रहा है, क्योंकि सहयोगी बेंकों से खेती की सारी आर्थिक जरूरतें पूरी

हो जाती हैं। पर जब तक सहयोगी बैंक कम-ख़र्चों की धोर जोगों का ध्यान न करा देवे धीर सहयोगी बैंकों के उस्तों का ख़ूब प्रचार न हो जावे तब तक इस क्रान्त का बना रहना बहुत ज़रूरी है।

यब यहाँ पर हम किसानों के ऋगी बने रहने के विषय में कुछ श्रीर कह देना उचित समसते हैं। किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के ितने रुपए तो जेता ही है साथ हो वह बहुधा भोग विजास के जालच में भी पदकर कर्ज लेता है। उधार लेने से ही कर्ज नहीं बढ़ता पर श्रसल में उस उधार को न छुटा सकने के कारण ही उसका कर्ज़ पड़ा रह जाता है। जैसे कर्ज़ लोने के बहुत से कारण थे वैसे ही कर्ज़ न छुटा सकने के मी बहुत से कारण उपस्थित हो जाते हैं। कर्ज़ देनेवाला सुख्यतः श्रपने लाभ के लिए ही देता है। क्रज़ेंदारों की लाचारी का वर्णन हिंदुओं की मनुस्मृति में, मुसलमानों के क़रान शरीफ़ में, व ईसाइयों की पवित्र बाइ-वल में मिलता है। तालर्य कहने का यह कि कर्जवारों की लाचारी हालत एक वहत प्रानी बात है श्रीर इस समस्या ने पूर्व श्रीर पश्चिम सभी देशों के शासकों को परेशान कर रखा है तथा इसके दूर करने के लिए सभी देश के शासकों ने भरसक प्रयत्न किए हैं व करते ला रहे हैं। क़ानून मे उन्नति हो रही है, ज्यापार वाणिज्य में उन्नति हो रही है, कच-हरी अदालत में उन्नति हो रही है. सहयोगी संस्थाओं में उन्नति हो रही है। पर सब प्रकार की उन्नति होते रहने पर भी भारत जैसे गुलाम देश में यहाँ के श्रसत्ती मालिक व श्रम्नदाता देहाती किसानों की शिक्षा में उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि श्रंग्रेज़ी फ्रीज, सिविल सर्विस वालों की पेंशन श्रौर कमीशन पर कमीशन वैठाने से इस काम के लिए रूपया नहीं वचता। परियाम इस श्रशिका का यह होता है कि किसानों में इतनी बुद्धि नहीं होती जिससे वे श्रपने सारे कर्ज का श्रजग श्रजग हिसाब-किताव—कि कितना खेती के लिए लिया गया था श्रीर कितना निजी काम के लिए लिया गया था-श्रादि का व्योरा रखें। वर्षी से वह इस

ग़रीवी को निभाता त्रा रहा है और कई बार उसे श्रकाल का सामना करना पढ़ा है। श्रशिचा के कारण वह श्रपनी ग़रीबी के कारणों से व उनके दूर करने के उपायों से बहुधा श्रनभिज्ञ रहता है। इसी से उसके कर्ज़ का वोम्स दिनों दिन बढ़ता चाला जाता है।

कर्ज़ बढ़ने के उपरोक्त कारगों के सिवा श्रन्यान्य कारग् भी हैं।
ग्रारीव किसानों को उनके परिश्रम का दाम जितने श्रिष्ठक विज्ञव में मिलता
है उनना ही श्रिष्ठक उन्हें उधार खेने की श्रावश्यकता पढ़ती है। उधार
न जे तो फिर वह खावे ही क्या? उसके पास कोई बपौती पूँजी तो
जमा नहीं है। बाप-दादे बिचारे भी उसी की तरह ग़रीब थे। सो वे
उसके जिए कहाँ से पूँजी जमा कर जाते। यदि किसानों को माहवारी
या हफ़्तेवारी मज़दूरी मिलती जाती तो उन पर कर्ज़ का बोम्त इतना न
बढ़ता। पर यहाँ तो प्रत्येक फ़सल के बाद ही, श्रथवा छः छः महीने मे,
या यदि किसी किसान के खेतों में एक ही फ़सल होती हो तो पूरे बारह
महीने में उसे उसकी मेहनत का दाम मिलता है।

किसानों की कर्ज़ दारी का एक श्रीर भी कारण है। साधारण शिचा तो उनमें रहती नहीं, भला क़ानून का ज्ञान उन्हें कहाँ से हो। उन पर ख़ुद के कर्ज़ का वोम्स तो लदा हो रहता है पर बहुधा किसानों पर वपौती कर्ज़ें का भी बोम्स श्रा पड़ता है। कानून तो यह कहता है कि लडका बाप से जितनी संपत्ति पाने नहीं तक वह वाप के कर्ज़ का देनदार हो। श्रीर श्रगर वाप ने किसी श्रव्यवहारिक काम के लिए उधार लिया हो तो लड़का ऐसे उधार का हार्गज़ देनदार नहीं है। पर श्रशिचा के कारण हिहुस्तानी किसान इस उर से कि कर्ज़ के पाप से मेरा वाप दूसरे जन्म में साहूकार के घर में श्रीरत या बैल या गुलाम की थोनि मे पैदा न हो जाने, बाप का सारा कर्ज़ क़बूल कर श्रपने ऊपर उसके चुकता कर देने की ज़िम्मेदारी ले लेता है। बहुत से लोगों की राय है कि बपौती कर्ज़-दारी वर्त्तमान किसानों की कर्ज़दारी का एक प्रधान कारण है। किसानों की इस निपत्त को दूर करने के लिए गीचे लिखी हुई बातें श्रत्यंत श्रावश्यक हैं। ज़मीन का लगान कम कर दिया जावे ताकि लोगों को उधार लेने का बहुत मौका मिला करे, सरकार द्वारा कर्ज़ देने की प्रथा बढ़ाई जावे, सहयोगी संस्थाओं का ख़ूब प्रचार किया जावे तथा सब से ज़रूरी उपाय यह है कि किसानों में यथोचित शिचा का प्रचार किया जावे ताकि वे कम-ख़र्चों का महत्व समक्त सकें जिससे कम ख़र्च में ही उन्हें श्रिष्ठक लाम हो। जब तक इन संस्थाओं का पूरा पूरा प्रचार न हो जावे तब तक देहात के साहूकारों को दूर न किया जावे, क्योंकि श्राजकल यही साहूकार खेती की श्राधिक श्रावश्यकताओं को वास्तव में पूरा करते हैं। सहयोगी सस्थाओं के प्रचार से वे साहूकार श्राप ही दूर हो जावेंगे या श्रपना व्ययसाय उचित रीति से तथा ग़रीब किसानों का ध्यान रख कर चलाना श्रारंभ कर हेंगे।

हिंदुस्तान में पहले सहयोगी संस्थाओं का आरंभ सरकार ने १६०४ ईसवी में किया था। चूं कि जनता को पहले सहयोगी संस्थाओं का अनुभव नहीं था इससे उसे इस विभाग के सरकारी श्रक्तसरों पर इन संस्थाओं के संचालन करने के लिए निभैर रहना पडता था। हिंदुस्तान की सहयोगी संस्थाओं के विषय में तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले इन सहयोगी संस्थाओं का काम केवल रुपये उधार देना निश्चय किया गया था। अब सभी श्रालोचकों की यही राय है कि उसकी यह नीति उचित ही थी। चूंकि यह बात हिंदुस्तान में नई न थी इससे जब तक पूरा श्रनुभव प्राप्त न हो जावे तब तक धीरे-धीरे तथा नियमित चेन्न में ही काम करना उचित था। उन दिनों में इस विषय में श्रिधक साहित्य भी नहीं था। इससे इस श्रोर धीरे-धीरे ही उन्नति हो सकी थी। इस प्रकार पहले ये संस्थाएं बहुधा कृषि-कमी के लिए रुपये उधार देने का ही काम करती थाँ।

हिंदुस्तान की सहयोगी संस्थाओं के विषय में तूसरी बात यह है कि ये सस्थाएँ जनता के कहने से नहीं खोलों गई थीं। जापान की तरह यहाँ की सरकार ने भी जोगों की श्रवस्था में सुधार करने के जिए इसके विषय में श्रपनी ही श्रोर से क़ानून घनाया। कानून घना जेने के वाद जन साधारण को ऐसी सहयोगी संस्थाश्रों के हानि जाभ का ज्ञान हुश्रा।

फिर तीसरी बात यह है कि चूं कि इस फ़ानून को सरकार ने ही पहले ग्रपनी ग्रोर सं बनाया इससे सरकार ने ही इसके लिए ग्रपनी ग्रोर से एक विभाग खोला । फिर धीरे-धीरे जनता का भी ध्यान इस ग्रोर श्राक्षित किया जाने लगा । हम कह चुके हैं कि सहयोगी संस्था वाले पहले क़ानुन के प्रनुसार केवल रुपये उधार देन वाली सहयोगी संस्थाओं का प्रचार हुआ। इसके अतिरिक्त श्रन्य प्रकार के आर्थिक व्यवहारों का काम नहीं श्रारंभ किया गया । इसकी पूर्ति सन् १६१२ ईस्वी में एक दूसरा क्वानन बनाकर की गई । यद्यपि ग्रव ऐसी संस्थाएँ जिन्हें कीश्रापरेटिव सोसायटी कहते हैं चन्य प्रकार के आर्थिक व्यवहार करती हैं पर मुख्यतः उनका काम रुपये उधार देना ही रहता है। इसके कुछ कारण हैं। एक तो यह कि ग़रीय किसानों को ध्यवश्य ही क़र्ज़ जेना पहता है श्रीर साहकारों के व्याज का दर बहुत ऊँचा होता है। साहकार के मृज-धन का व्याज चुकता करने में ही बहुत से किसानों की सारी उपज ख़तम हो जाती है। फिर सहयोगी संस्थाओं द्वारा उधार लेने से किसानी में मितव्ययता की श्रादत पड़ती है व फ़िज़ून ख़र्चों की श्रादत दर हो जाती है क्योंकि ये संस्थाएँ वहुधा उत्पादक व कुछ ग्रत्यंत ग्रावश्यक कार्यों के लिए कर्ज देती हैं।

यद्यपि ये संस्थाएँ पहले सरकार द्वारा ही क्रायम की गई थीं पर भ्रय लोगों को इनकी उपयोगिता दिन दिन मालूम होती जा रही है व उनका विस्तार दिन-दिन घढता जा रहा है। १६२७ ईसवी में ब्रिटिश भारत में कृपि-महयं।गी-संस्थाओं को संख्या ६७,००० थी। उन सबका मूलधन २४ करोड़ रुपयों से श्रधिक था। १६१४-१६ से इन संस्थाओं में कैसी उन्नति हो रही है यह नीचे दी हुई तालिका से ज्ञात होगा।

# कृषि सहयोगी संस्थाएँ

| सन्             | क्रज़ देनी वाली संस्थाएँ |                           |                       | श्रन्य श्राधिक न्यवहार-<br>वाली संस्थाएँ |                             |                    |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                 | संस्थाश्रों<br>की संख्या | उनके सदस्यों<br>की संख्या | उनके<br>चालू<br>मृखधन | सस्थाश्रों<br>को संख्या                  | उनके<br>सदस्यों की<br>सख्या | उनका चालु मूलधन    |
| ~               |                          |                           | जाख<br>रुपये में      | 1                                        |                             | लाख<br>रुपये<br>मे |
| <b>५६१</b> ५-१६ | १६६६०                    | ६६४,४१७                   | ४६२                   | ६६                                       | ४८२२                        | , 9                |
| १६१६-१७         | ' १६४६३                  | ७२३३२१                    |                       | 980                                      | ७३८६                        | 9                  |
| 3896-95         | २१६८८                    | ७६७२६४                    | ६३५                   | 288                                      | १३६४४                       | ¥                  |
| 6882-38         | रद्र १४                  | こかんかっと                    | ७३४                   | ४३७                                      | <sup>।</sup> २४२३७          | 9 3                |
| 1818-20         | ३२४१४                    | ३०४६८३ ह                  | इथ्य                  | ६१६                                      | . २४०५७                     | 3 =                |
| 1880-53         | ३७६७३                    | <b>१२०४१६६</b>            | 9080                  | <b>হ্ন</b> ২৩                            | ४०२१२                       | <b>23</b>          |
| 1851-55         | <b>४१</b> ४१६            | <b>१३४७२७७</b>            | १२०८                  | 3005                                     | ६२९८४                       | ३०                 |
| १६२२-२३         | ४४०४३                    | १४५२०८०                   | १३४७                  | , ६३७                                    | <i>` ४७३</i> २०             | ३२                 |
| १६२३-२४         | 88332                    | १४८४८०८                   | १५१५                  | 3388                                     | ं ७७६८६                     | 80                 |
| १६२४-२४         | <b>४४३</b> ६०            | 338386                    | १७४६                  | 1                                        | ' ६६६६४                     |                    |
| १६२४-२६         | \$809E                   | १६०३४२६                   | २०४७                  | 1                                        | ,१२१७८६                     | ४४                 |
| 3675-70         | ६५५०५                    | २१,१४,७४६                 | २४१४                  | २१३३                                     | १४४३२२                      | <del>각</del> 도     |

नीचे एक और भी तालिका देते हैं जिससे यह पता लग जावेगा

कि मिन्न भिन्न प्राँतों के गाँवी में १६२६-२७ तक कितने लोगों का संपर्क सहयोगी संस्थाओं से हो चुका था :---

| \<br>प्रांत       | कृषि सहयोगी<br>सस्थाश्री से संबंध     | सहयोगी-संस्थार्थी      | सार देहातों की  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| श्रजमेर-मेरवाद    | १०१८४                                 | ६८७६                   | 330,000         |
| श्रासास           | <b>४</b> २४७⊏                         | ४२४७द                  | ७४२८०००         |
| बंगाज             | इन०४६२                                | ३२६७६४                 | 83,408,000      |
| बिहार उडीसा       | २०४०२४                                | २०५०००                 | ३२६२७०००        |
| बम्बई             | २६०१=२                                | २६०१८२                 | 388 azooo       |
| <b>ब्रह्मदेश</b>  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | =0880                  | 33853000        |
| सध्यप्रदेश व बरार | <b>45038</b>                          | <b>4</b> 5038          | १२५१६०००        |
| कुर्ग             | ११२२३                                 | ११२२३                  | 344000          |
| <b>सद्रा</b> स    | ६१३२२                                 | <b>४</b> ⊏३३१ <i>४</i> | <b>३७०४००००</b> |
| दिल्ली            | ४२५०                                  | ४२६०                   | 128000          |
| पश्चिमोत्तर सीमा  | ६८३                                   | ६८१                    | 3834000         |
| श्रांत            |                                       |                        |                 |
| पंजाब             | ४०१४४३                                | ३७३९४४                 | १८४७ई०००        |
| संयुक्त प्रांत    | १४८४०१                                | १४८३३२                 | 8040000         |

इसके सिवा शहरों में भी इन संस्थाओं का प्रचार हो रहा है। बंबई में धारवाइ ज़िले और पंजाब प्रांत के जालंधर ज़िले में वहाँ की जनता के एक-चौथाई हिस्से का तथा मद्रास के दक्षिण कनाडा ज़िले में वहाँ की जनता के पाँचवें हिस्से का सम्पर्क सहयोगी सस्थाओं से है। अब तो सहयोगी संस्थाओं का ज्ञान लोगों में बढ़ रहा है, मितव्ययता या कमख़चीं की आदत पढ़ रही है, पैसे के उपयोग व वैंकों के सिद्धांतों की शिक्ता दी जा रही है। जहाँ सहयोगी संस्थाएँ अच्छी तरह स्थापित हो चुकी हैं वहाँ सहकारों के ब्याज का दर काफ़ी घट गया है और उनके शिकंज कमज़ोर पढ़ गये हैं। १६२४-२६ के खंत तक कृषि-सहयोगी-संस्थाओं के लगभग २० लाख सदस्यों ने कि अपनी संस्थाओं से १८ करोड़ रुपये कर्ज़ लिए जिसमें से पौने सात करोड़ उन्हों के थे। इस प्रकार ऐसी संस्थाओं में काफी उन्नित हो चुकी है। पर तो भी इस विषय मे और भी उन्नित करने के लिए बहुत स्थान पड़ा हुआ है। इन सस्थाओं से लेवल आर्थिक लाभ हो नहीं होता साथ हो लोगों की नैतिक उन्नित भी होती है।

केवल कर्ज़ देने वाली सहयोगी संस्थाओं में बहुत से दोष भी पाये जाते हैं व उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उन दोषों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। उन दोषों को दूर करने का सबसे मुख्य उपाय सहयोगी संस्थाओं के सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रचार करना ही है। उक्त विषयक शिक्ता के श्रमाव से ही उन संस्थाओं में बुराइयाँ भरी हुई हैं।

~5:2ta:2.

<sup>&</sup>gt;इन सस्थाओं की तरकों के उपाय प्राम्य-सुधार शीर्षंक श्रध्याय में वताये जावेंगे।

## इक्कीसवाँ श्रध्याय

# किसान के भूमि-सम्बन्धी क़ानून

देश देश में श्रपनी श्रपनी न्यवसायिक, श्राथिक, सामाजिक तथा श्रन्यान्य श्रवस्थाश्रों के श्रनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कानून चाल रहते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू के श्रनुसार श्रमीर व ग़रीब सभी के लिए सरकार द्वारा क़ानून बनाए गए हैं। किसी देश के जन-साधारण के दैनिक व्यवहारों जैसे जीवननिर्वाह के लिए परिश्रम करना, उस परिश्रम का मूल्य प्राप्त करना, फिर उस धन से अपनी नित्य की आवश्यकताओं को पूरा करना इत्यादि के लिए उस देश के श्रार्थिक क़ानून वड़े महत्व के होते हैं। यहाँ जितने सुख्य सुख्य प्रकार के क़ानून बनाए गए हैं जैसे उत्तराधिकार के क़ानून, काश्तकारी के क़ानून, खान संबंधी कानून या श्रन्य व्यापार केंद्रों में काम करने व मज़दूरों के संबंध के कानून, रूपए उधार केने के क़ानून, ज्वाइंट स्टाक बैंक या सहयोगी बैंक र्थादि बनाने के कानून, इन सव का मनुष्य के श्रार्थिक जीवन पर प्रभाव पदता है। उदाहरख के लिए हिंदुश्रों तथा मुसलमानों के उत्तराधिकार के क़ानुनों को ही देखिये। इनपर देश में बडे बड़े रोजगार कायम करना निर्भर है क्योंकि जिसके पास जितनी सपचि रहेगी व उस संपत्ति को जितने श्रधिक दिनों तक कास में रखने का उसे श्रधिकार होगा उसी के श्रनुसार ही वह उसे किसी छोटे-मोटे रोजगार में लगावेगा । हमारे देश के धार्मिक व सामाजिक व्यवहार साम्यवाद के भाव से भरे हुए हैं तभी यहाँ उन न्यवहारों के श्राधार पर एक ही श्रादमी के पास सारा धन इकट्टा रखने के विरुद्ध नियम बनाए गए हैं। हिंदुओं में

बरोती धन लडकों में बराबर बरावर बँट जाता है । किन्तु स्वयं श्राजित धन के संबंध में पुरुष को किसी को भी इच्छा अनुसार दे देने का अधि-कार हे पर बहुधा वह धन भी बंशजों में ही बँट जाता है। मुसलमानी क्रानृत इससे भी श्रागे वहा हुआ है। वंश की पैत्रिक संपत्ति केवल वंश के कतार में पुरुषों को ही नहीं मिलती वरन खियों को भी मिलती है। परि-गाम यह होता है कि यदि किसी श्रादमी के पास किसी समय कोई बहा सा व्यवसाय रहा तो उसके मरने के बाद उस व्यवसाय का सारा मूल-धन 'उसके वंशनों में वंशावली के अनुसार दुकड़े टुकड़े होकर बॅट जाता है। इन वंशजों में कोई तो कुछ व्यवसाय करना चाहता है श्रीर कोई कुछ । पर हमारे इस कानून की बुराई हमारे यहाँ की खेती-बारी मे और भी अधिक मलकती है। क्योंकि एक तो व्यवसायी लोगों में फूट के उतने कारण नहीं होते जितने कि किसानों में होते हैं। फिर खेती पेशे वालों की श्रपेचा व्यापार पेशे वाले कुछ श्रधिक सममदार होते हैं। भारतवर्ष में खेती-बारी ही सब से मुख्य ज्यवसाय है और हम इस ज्यवसाय में जग-भग ७० फ्री सदी से भी कुछ अधिक जोगों को जगा हुआ देखते हैं। उपरोक्त कानून से खेती में होनेवाली बुराई का एक उदाहरण लीजिए। त्रागरा ज़िला, तहसील फ्रीरोज़ाबाद के विजयपुर गाँव में एक धनवान किसान था। उसके पास १८ बीघे ज़मीन, एक हल ग्रीर एक जोड़ी बैल था। वह उस रक्कवे में अपना ही बीज श्रादि मूलधन लगाकर खेती कर लेता या व उसे महाजन के पास जाने की श्रावश्यकता नहीं पहती थी। उसके मरने के बाद उसके तीन लड़कों ने उसकी ज़मीन को श्रापस में वॉट जिया। परिचाम यह हम्रा कि तीनों को अपना प्रपना हल व वैल रखना पड़ा। बाप ने इतना धन तो श्रवश्य छोड़ दिया था कि जिससे उस रक्कवे पर एक किसान खेती कर सकता था। पर उसकी छोडी हुई संपत्ति इतनी नहीं थी जिससे तीन किसान श्रलग खेती कर सकें। इससे उन तीनों किसानों की अपनी खेती के खरें

के लिए महाजन की शरण लेनी पढ़ी। फिर उनका निर्वाह छः छ: बीघे से न हो सका। इससे कुछ शिकमी ज़मीन भी खेनी पड़ी। फिर इतनी सारी ज़मीन के लिए उन्हें बीज भी महाजन से कर्ज़ लेना पहा । इस सब घटती का क्या कारग हो सकता है इसका हम यहाँ पर विचार करेंगे। वे उन्हीं उपायों को काम में लाते है जो उनके वाप दादे काम में खाते थे। सब बातें तो वही हैं। कदाचित कोई यह कहे कि चुँकि टन्होंने कुछ ज़मीन शिकमी कारत पर ली इसी से उनकी यह होजत हुई । पर यह बात नहीं हो सकती । क्योंकि इन्हीं की तरह सैकड़ों शिक्सी कारतकार हैं जो सज़े से अपनी कारतकारी चला रहे हैं। पर जब कुछ मौरूखी कारतकारों में घापस में चंटवारा हो जाता है श्रीर वपौती ज़मीन के दुकड़े दुकड़े करके सब कारतकार ग्रलग श्रलग काश्त-कारी करने जगते हैं तो ने प्रतिवर्ष कर्ज़दार न गरीय होते जाते हैं। इस-लिए उन तीनों की ग़रीबी का कारण ज़मीन का इस तरह से बटवारा होना ही है। इस प्रथा से ज़मीन केवल दुकड़े टुकड़े ही नहीं हो जाती है, साथ ही साथ किसानों की कर्ज़दारी भी बढ़ती जाती है। यदि वह ज़सीन सारे मुलधन के साथ केवल एक ही भाई को मिली तो इस से कम एक तो समुद्धिशाली किसान दिखलाई पहता। श्रथंशास्त्र तथा कृपि-कर्म के इष्टिकोण से एक समृद्धिशाली किसान तीन क्रज़ँदार किसानों से कहीं श्रच्छा है।

इतना ही नहीं, हमारे देश के उत्तराधिकार संबंधी नियमों के कुछ और परियाम देखिए। इन नियमों से केवल यही नहीं होता कि ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जावे और वह प्रति किसान को अर्थशास्त्र के सिद्धांत के विपरीत परिमाण में मिले जिसके कारण खेती वारी में उन्नति करने में बाधा पहुँचे, पर साथ ही इन्हीं नियमों के फल स्वरूप किसान के खेत गांव भर में या दो तीन गांवों में बिखर जाते हैं जिसकी बुराई का वर्णन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। जब तक यहाँ के उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन न हो जावेगा तब तक चाहे कोई कितना प्रयत क्यों न करे यहाँ के खेतों की चक्रवन्त्री करने में सफलता नही मिल सकती !

इसी प्रकार हमारे देश के छुछ क़ाम्नों का यहाँ के निवासियों के आर्थिक जीवन से इतना घनिष्ठ सबंध है कि जब तक कोई जिज्ञासु उन क़ान्नों का ज्ञान प्राप्त न कर जो तय तक वह इस देश के अग्रजीवियों के अम तथा उनके जीवन का यथार्थ ज्ञान नही प्राप्त कर सकता। धव हम ऐसे ही कुछ क़ान्नों पर विचार करेगे।

कारतकारी के हिसाब से भारतवर्ष के दो भाग हो सकते हैं। एक भाग वह जहाँ तीन भिन्न भिन्न प्रकार के न्यक्ति एक साथ पाये जाते हैं श्रीर उन तीनों का वहाँ की ज़मीन के साथ श्रीर श्रापस में संबंध होता है। ये तीन प्रकार के व्यक्ति सरकार, ज़मींदार या मालगुज़ार श्रीर किसान होते हैं। इस स्थान को ज़र्मोदारी स्थान कहते हैं। इसरे वह जहाँ कि ज़मीन के ऊपर दो मनुष्य समूहों का आपस में सबंध होता है-सरकार और किसान । इसको रैस्यतवारी स्थान कहते हैं । बगाल. श्रासाम, विहार श्रीर उदीसा, मध्यप्रदेश, संयुक्त-प्रदेश, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश और पंजाब प्रान्त में ज़मीदारी गांव पाये जाते हैं। महास. वर्वा श्रीर बरार में रेप्यतवारी गांव पाये हैं। ज़र्मीदारी स्थानों में यद्यपि सरकार ने ज़मींदारों और माजगुज़ारों को उन हिस्सों का पूरा मालिक नहीं बना दिया है, पर व्यवहार में ज़मींदार और मालगुज़ार श्रपने श्रपने हिस्से से पूरे मालिक की तरह फ्रायदा उठाते हैं। वे श्रपनी ज़र्मीदारी बाप-दादों से हिंदू या सुसलमान क्वानून के श्रनुसार ग्राप्त करते हैं। उसे वे वेच सकते हैं और रेहन रख सकते हैं। हॉ, उनके श्रधिकार दो प्रकार से नियमित रहते हैं। एक यह कि सरकार ने जो माजगुजारी उनकी ज़सीन पर लगा दी है उसके श्रनुसार उन्हें सरकारी मालगुज़ारी अवस्य देनी पहेगी, और दूसरे यह कि उनसे नीचे के किसानों को क्रानून में जो इक़ मिले हैं उन इक़ों का उन्हें पूरा पूरा फ़्याल रखना पहेगा। हम

यहाँ पर ज़र्मीदारी प्रथा वाले भिन्न भिन्न प्रान्तों के कुछ कारतकारी कानूनों का वर्णन कर देना उचित समस्रते हैं। पहले ख्रासाम, बंगाल व बिहार का वर्णन करेंगे जहाँ मालगुज़ारों का स्थायी प्रबंध किया गया है।

#### बगाल

बंगाल के सन् १८८४ ईसवी के कारतकारी के कानून के श्रनुसार वहाँ ज़सीदार के नीचे पाँच प्रकार के किसान होते हैं:---

- १. पटनोदार ( Permanent tenure holder ), २. काश्तकार शरह मोश्रव्यन ( Fixed late tenant ), ३. काश्तकार साख़्तुल मिल-कियत ( Ex-proprietary tenant ), ४ काश्तकार द्वीलकार या मौरूसी ( Occupancy tenant ), ४. काश्तकार ग रद्वीलकार या ग र-मौरूसी ( Non-occupancy tenants )
- पटनी जोतदार या स्थायो हक रखनेवाले काश्तकार कई प्रकार के होते हैं और ये दो सुख्य मार्गो में विभक्त किये जा सकते हैं। प्रथम तो स्थायी जोतदार जो स्थायी प्रबंध द्वारा बनाये गये थे, और दूसरे पटनी तालुक्रदार।

स्थायो जोतदारों का लगान उस समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि रिवाज के मुताबिक जगान बढ़ाने का हक है, या पट्टे में इस बात की शर्त है। श्रगर स्थायी प्रबंध के बाद लगान कभी नहीं बढ़ाया गया है तो श्रब नहीं बढ़ाया जा सकता है। स्थायी जोतवाले काश्तकार बढ़े ज़र्मीदारों के नीचे छोटे ज़र्मी-दारों की तरह रहते हैं।

पटनी ताल्लुक़दार वास्तव में ज़मीदारियों के स्थायी ठेकेदार हैं। इनका जगान इमेशा के जिए नियत है। यदि ये ज़मीदार को जगान न दें तो उनका हक फ़ौरन कज़क्टर द्वारा बेचा जा सकता है। कारतकार शरहमोश्रयम (fixed rate tenant) भी कास्त-कार इस्तमरारी की तरह होते हैं पर श्रन्तर उन दोनों में यह होता है कि कारतकार इस्तमरारी तो ज़मीदार की तरह होता है, पर शरहमोश्रयम कारतकार ख़ुद ही कारतकारी करता है। दोनों के लगान स्थायी बन्दो-बस्त के समय जो नियत कर दिये गये हैं वही रहते हैं। पर ज़मीदार शरहमोश्रयम कारतकार के लगान को यह कह के बदवा सकता है कि उस कारतकार के हक्त की ज़मीन गंगवार (Alluviul) से बद गई है श्रीर वह कारतकार यह कह कर लगान कटना सकता है कि उसकी ज़मीन का कुछ हिस्सा सार्वजनिक कार्य के जिए जो जिया गया है इस जिए वह पहले से कम हो गई है। इस हक्त कारतकारी पर उत्तराधिका-रियों का हक्त होता है वह दूसरों को दिया जा सकता है या बेचा जा सकता है।

कारतकार शरहमोश्रय्यन के सिवा इस सिखसिले में कारतकार साम्नुल् मिलकियत (Ex-proprietary tenants) होते हैं। फिर मौख्सी कारतकार और शरमौख्सी कारतकार भी होते हैं। मौख्सी कारतकार का लगान किसी शर्त के मुताबिक प्रत्येक १० वर्ष के बाद पिछले लगान के सोलहवें हिस्से से श्रिधक नहीं बढ़ाया जा सकता और नीचे लिखी शर्ती पर केवल माल की श्रदालत में ही मौख्सी किसानों के लगान की बढाया जा सकता है:—

- (१) यह कि उसी गाँव के या पड़ोस के गाँवों के मौरूसी कारत-कार उसी प्रकार की ज़मीन का जो जगान देते हैं उससे इस कारतकार का जगान कम है।
- (२) यह कि उस लगान के दौरान में उपज का दाम बाज़ार में षढ़ गया है।
- (३) यह कि इस जगान के दौरान में ज़मीदार के ख़र्चें से उस ज़मीन की उपज शक्ति बद गई है।

( ४ ) यह कि उस ज़मीन की उपज शक्ति ( Fluvial action ) जल प्रवाह के कारण बद गई है।

त्तान बढ़ाने के क़ानून के विपरीत कुछ ऐसे नियम भी बना रिये गये हैं कि जिससे लगान कम किया जा सकता है। वह इस प्रकार है— श्रनुचित रूप से श्रीर न्याय के विपरीत कोई लगान किसी हालत में न बढ़ाया जावेगा।

मौरूसी किसान जो लगान नक़द रुपयों में देता है वह निम्न कारणों से कम किया जा सकता है—(१) यह कि इस लगान के समय में किसी ऐसे कारण से जो केवल स्थायी नहीं, यदि उस ज़मीन की उपज का श्रीसत दाम घट गया हो, श्रीर (२) यह कि किसान की किसी भूल के बिना ही श्राकिसक या सामयिक कारण से उस ज़मीन की मिटी कमज़ोर पड़ गई हो।

यहाँ पर मौरूसी हक पर उत्तराधिकार का हक होता है पर यहि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह हक ज़मीदार के पास वापिस चला जाता है।

बंगाल के काश्तकारी क़ानून के अनुसार मौरूसी व शरहमोश्रयम काश्तकारों को उनके हक की ज़भीन में हर प्रकार से उन्नति करने का अधिकार दिया गया है। वे कुएँ, तालाब, नाली या पानी जमा करने या सिं चाई करने के लिए या खेती के और कामों के लिए कुछ बना कर उस ज़मीन की उन्नति कर सकते हैं, या पानी के अधिक बहाव से उसे बचाने का उपाय कर उसकी उन्नति कर सकते हैं। या खेतों के चारों तरफ मेहें बनाकर या और भी तरह तरह से अपनी ज़मीन की तरहन्नी कर सकते हैं।

बकाया जगान में अगर मौरूसी कारतकार की ज़मीन बेच दी जावे तो उसका मौरूसी हक ज़मीदार के पास एक दम वापिस नहीं चला जाता। कुछ रस्में पूरी करने के बाद फिर वह किसान को मिल सकता है। यहाँ पर ग़ैरमौरूसी कारतकारों के विषय में भी हुछ कह देना उचित है। ग़ैर मौरूसी कारतकार वे कारतकार हैं जो शरह-मोश्रयम या मौरूसी कारतकार नहीं हैं। जिस समय किसी कारतकार को ग़ैर-मौरूसी हुक मिले उसी समय जो इसके और ज़मीदार के बीच लगान तथ हो जाता है वही लगान उस ग़ैर-मौरूसी कारतकार को देना पड़ता है। लगान न देने से या ज़मीन के दुरुपयोग करने से या उस ज़मीन के बारे में जो शतें हो गई हों उनको तोइने से या उसकी श्रविध ख़तम हो जाने से वह ग़ैर मौरूसी कारतकार बेदख़ल कर दिया जा सकता है। ग़ैर-मौरूसी हुक की रचा करने के लिए सन् १८८४ ईसवी के क़ानून कारत-कारों के श्रनुसार कुछ ऐसे नियम बना दिये गये हैं जिनसे वह श्रदालत माज या श्रक्तर बन्दोवस्त द्वारा लगाये हुए लगान पर कम से कम पाँच साल के लिए उस ज़मीन को श्रपने पास रख सकता है। इसके सिबा इस क़ानून में कारतकारी के बारे मे और श्रिष्ठक बार्ते नहीं लिखी हैं। जिस विषय पर क़ानून ख़ुजासा नहीं है, वहाँ विवेक, समानता तथा रिवाज के सहारे काम निकालना चाहिए।

### संयुक्त प्रान्त में काश्तकारों के श्रिधिकार

इस संबंध में संयुक्त प्रान्त के चार विभाग किये जा सकते हैं। प्रथम बनारस को निकाल कर श्रागरा प्रान्त, दूसरा श्रवध, तीसरा कमायूँ, श्रोर चौथा बनारस डिनिज़न।

वनारस को छोड़ श्रागरा प्रान्त में कारतकारी के हक

यहाँ इक ज़मीदारी की प्रथा को महालवारी प्रथा कहते हैं, क्योंकि इस प्रान्त में मालगुज़ारी के लिए स्थान की जो एक मात्रा नियत की जाती है उसे महाल कहते हैं। सरकार और किसान के बीच जो श्रादमी होता है उसे ज़मीदार ( Land-holder ) कहते हैं। उसे सरकार ज़मीन

का मालिक मानती है। कहीं तो ऐसा एक ही ज़मीदार होता है श्रीर कहीं किसी पूर्व पुरुप के कुछ उत्तराधिकारी साथ मिल कर ज़र्मीदार होते हैं। ये किसानों से लगान वसूल करते हैं श्रीर इसको कभी कभी घटा बढ़ा भी सकते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी सरकार को सिर्फ़ मालगुज़ारी श्रीर च्चबचाब देना भर है जो सरकार उनकी जमीन पर प्रति चार्जीस वर्ष<sup>°</sup> पर ब्रगाती है। सन् १८८४ में सहारनपुर संबंधी नियमों के पास हो जाने के बाद सरकार इस प्रान्त में ज़मींदारों द्वारा वसल किये हए लगान का ४४ से ४४ फ्री सदी तक जिया करती थी। पर गत पच्चीस वर्षी के माजगुजारी के इतिहास को देखने से यह मालम होता है कि बहुधा ४४ फ्री सरी ही लिया जाता है श्रीर सन् १६२६ के क्रान्न के सुताबिक सरकार ४० फ्रीसदी से ज्यादा नहीं तो सकती। ज्यवहार में मालगुजारी नियत करते समय ज़र्मीदारों द्वारा जमीन की जो उन्नति हुई हो उसके लिए कुछ रियायत की जाती है। खेती में सामयिक डाँवाडोल का जमींदारों की रारीबी का श्रीर मालगुजारी की सख़ती का भी ख्याल रखा जाता है। इसके सिवा जब ज़र्मीदार स्वयं कारतकारी करता है तो उसकी सीर पर कुछ रियायत कर दी जाती है और जब कभी उनसे श्रधिक जगान माँगा जाता है तो क़छ रियायत दिखवाई जाती है। साधारण नियम यह है कि नये प्रबन्ध के बाद पहले पाँच वर्षों तक जी सालगुजारी दी जाती थी उससे पचीस फ्री सदी से श्रधिक मालगुजारी न वढा दी जाय और श्रगर ४० क्री सदी से अधिक मालगुज़ारी बढ़ाई जावे तो वह पाँच पाँच साल के श्रन्तर पर बढ़ाई जावे । श्रववाब ( cess ) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की श्राम-दनो का सुख्य ज़रिया है। १६२३ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट ( District Board Act ) के अनुसार उन्नति के कामों के लिए डिस्ट्क्ट बोर्ड ज़र्मीदारों की मालगुज़ारी का दस फ्री सदी तक श्रववाब ले सकती है।

यद्यपि नये प्रबंध के समय ज़मींदार जोग क़ानून के श्रनुसार सर-कार से इक़रार करते हैं कि वे जोग उस ज़मीन पर प्रतिवर्ष वह माजगु- ज़ारी हैंगे जो उन पर श्रायन्दा चालीस वर्ष के लिए नियत की गई है, पर श्रमल में जमीदार का हक मालिक का सा होता है। उस हक पर हिन्दुची और मुसतमानों के क़ानून के अनुसार उत्तराधिकार का हक होता है। वह हक्त वेच भी दिया जा सकता है। श्रगर कोई क्राननी उत्तराधि-कारी न हुआ तो दान-पत्र या वसीतनामा द्वारा दूसरों को दे दिया जा सकता है। क्रान्त के श्रनसार ज़र्मीदारों के श्रधिकार निम्नितिखित प्रकार के होते हैं। (१) ज़मीदारी गैरसुरतकी-इसमें एक ही ज़मीदार होता है जो अपने महाल से लगान वसल करके सरकार को मालगुजारी देता है। (२) ज़र्मीदारी सुरातकी-इसमें एक से श्रधिक मालिक होते हैं। बहुधा एक ही पूर्व पुरुष के सन्तान होते हैं श्रीर श्रापस में मिल कर उस जमीन के मालिक वने रहते हैं। उन हिस्सेदारों में से एक को सरकार जम्बरदार बना देती है। वह बहुधा उन सब हिस्सेदारी का मुखिया होता है श्रीर हिस्सेदारी की सारी ज़भीन की मालगुजारी सरकार को देता है। (३) पट्टीदारी--जब संयुक्त ज़र्सीदारी बटवारा होने से ट्रट जाती है तो फिर उसे पट्टीदार कहते हैं। हर एक पट्टीदार की माल-गुज़ारों की ज़िस्मेदारी श्रवाग श्रवाग पट्टोदारों पर श्रा पहती है या वे सब पटीदार जम्बरदार के ज़रिये श्रपनी श्रपनी माजगुजारी सरकार को डेते हैं। मगर एक महाज के सब पट्टीदार श्रजग श्रजग श्रीर साथ ही साथ उस पूरे महाल की मालगुज़ारी के ज़िम्मेदार होते हैं। जब लम्बरदार दसरे पट्टी-दारों के लगान को भी वसूल करता है तो वह उस जगान में से सरकारी मानगुजारी और पट्टीदारों का हिस्सा देने से पहले पाँच भी सदी हक लम्बर-दारी जे सकता है। ( ४ ) भाई-चारा--यह हिस्सेदारी का दसरा रूप है। इसमें एक से श्रधिक माजिक होते हैं जो सब साथ मिजकर किसी ज़मीन पर एक रखते हैं । बटवारा हो जाने पर अपना अपना हक वे लोग श्रता। कर तेते हैं। पर भाई-चारे के हर एक हिस्सेशर के पास सचमच में जो ज़मीन होती है उसी के श्रनुसार उनमें से अत्येक का हक निश्चय

क्या जाता है। पट्टीदारों में पट्टीदारों का हक उनकी वंशावली में जो उनका स्थान होता है उसी के अनुसार निश्चित किया जाता है। (१) अधूरी पट्टीदारी और अधूरा भाई-चारा—यहाँ एक से अधिक ज़मीदार होते हैं। प्रत्येक के पास कुछ तो संयुक्त ज़मीन का हिस्सा होता है और कुछ अलग की ज़मीन होती है।

ब्यवहार में यद्यपि ज़मींदार ही ज़मीन का पूरा मालिक होता है पर वास्तव में उसकी ताक़त सोलह श्राने नहीं होती। एक तो यह कि सरकार ४० वर्ष तक के लिए उसकी मालगुज़ारी नियत कर देती है। यह माल-गुज़ारी चाहे वह अपनी ज़मीन से फ़ायदा उठावे या न उठावे उसे देनी ही पहतो है, क्योंकि यहाँ आमदनी पीछे नहीं, महाल पीछे लगान लगाया बाता है। यह सच है कि अगर किसी साल खेती बहुत खराब हुई तो सरकार पूरा या कुछ हिस्सा लगान का माफ कर देती है। पर यह सरकार की जमींदार के अपर मेहरबानी है। दूसरे, ज़मोंदार के नीचे के किसानों का हक सरकार द्वारा नियत है और इनके आगे ज़मींदार उन बोगों से अधिक फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसिलए भारतवर्ष के ज़मीं-दारी प्रांतों में यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि ज़मीन का वास्तविक मालिक कीन है—सरकार, ज़मींदार या किसान। प्रत्येक का एक दूसरे से कई प्रकार का संबंध है।

किसानों के श्रिषकारों के श्राधार पर श्रागरा प्रांत में निम्निविखितप्रकार के कारतकार पाये जाते हैं। (१) साम्रतुल मिलकियत कारत
कार—इसमें वे सब किसान श्राते हैं जो पहले उसी महाल के जिसमें कि
उनकी वर्षमान ज़मीन है ज़मींदार थे श्रीर जिन्होंने श्रपनी ज़मीन बेचकर
या दूसरे तरीक से श्रपना हक ज़मींदारी लो दिया था, पर जिनके पास
१६०१ सन् ईस्वी में वर्षमान क्रान्न कारतकारी के पास होने के समय
उस ज़मीन पर, जो श्रमी उनके पास है, सीर का हक था या जिसे वे लगातार १२ वर्षों तक ख़ुद जोतते रहे थे। ऐसे किसान श्राजकाल बढ़ते जा

रहे हैं। उनको श्रन उसी जमीन में साख़तुल-निविकयत का हक्र मिल गया है श्रीर उस ज़मीन का लगान जो एक दख़ीलकार कारतकार देता है उससे रुपये में चार श्राना कम देना पड़ता है। जब तक साख़तुल-मिक्कियत कारतकार श्रपने हिस्से का लगान देता रहेगा तब तक कोई उसे बेदख़ल नहीं कर सकता। उसका लगान योंही बढ़ाया नहीं जा सकता श्रीर श्रगर ज़मींदार ने उससे सलाह करके या श्रदालत ने उसका लगान बढ़ा भी दिया तो फिर दूसरे दस वर्षों तक उसका लगान बढ़ाया नहीं जा सकता। इस किसान के हक्र पर उत्तराधिकार का हक्र होता है। पर किसी श्रदा-लत द्वारा दी हुई हिगरी के लिए वह नहीं बेचा जा सकता। पर यों ही परस्पर दूसरे हक्षदार को साख़तुल-मिविक्यत काशतकार श्रपना हक्र दे सकता है।

वह श्रपनी ज़मीन को दूसरों को पट्टे पर पाँच वर्षों के लिए दे सकता है, इससे श्रिषक नहीं। एक बार पट्टे से उसे मुक्त कर लेने के बाद बिना दो वर्ष पूरे हुए उसे फिर किसी को पट्टे पर नहीं दे सकता। श्रगर एक साल से श्रिषक के लिए देना है तो उस पट्टे की रिजस्ट्री करा जेनी पहती है।

साप्रतुत्त मिरिकयत कारतकार के लगान को उसका ज़र्मीदार केवल निम्नलिखित कारणों से बढ़ा सकता है, किसी श्रन्य कारण से नहीं:—

- (१) पड़ोस के गाँव में इसी तरह वा इतने फ्रायदेवाजी ज़मीन का ग़ैरमौरूसी काश्तकार जो जगान देता है उस जगान से अगर इस काश्तकार के हिस्से का जगान रुपये में चार आने से भी कम हुआ तो।
- (२) इस किसान की ज़मीन की उपज-शक्ति विना उस किसान के किसी प्रकार की सहायता के उस तगान के समय में बद गई हो तो।
- (३) श्रा गंगवार (alluvium) या किसान ने ज़बदैस्ती से ज़मीन बदा जी हो तो।

उसका लगान निम्नलिखित कारणों से घटाया भी जा सकता है-

- (१) द्वार इस लगान के समय में किसी ऐसे कारण से जो उस किसान के वश की बात न थी, उसकी ज़मीन की उपज-शक्ति घट गई हो, या।
- (२) श्रगर पानी के बहाव से (deluvium) या किसी सार्व-जनिक काम के जिए उसकी कुछ ज़मीन जे जेने से उसकी ज़मीन कम हो गई हो।

साझ्तुल मिल्कियत काश्तकार को निम्नलिखित कारणों से चेदख़ल कर सकते हैं—

(१) श्चगर लगान देने में उसने तीन वर्ष से श्रधिक देर कर दी हो या श्चगर उसके उपर या उसके उन्हीं हक्कों पर दिकरी हो गई हो तो श्रीर (२) श्चगर क्लानून के विरुद्ध वह श्चपनी उस ज़मीन को दूसरों को दे देता है या पट्टे पर दे देता है।

श्रव दूसरे प्रकार के किसानों के विषय में जिखेंगे। ये किसान मौरूसी कारतकार कहलाते हैं। श्रागरा प्रांत में मौरूसी किसानों की संख्या बदती जा रही है क्योंकि १६२६ ईसवी के कारतकारी क्रान्त के श्रनुसार ज़मींदार किसी भी किसान को हक्र मौरूसी दे सकता है। मौरूसी हक्र पर उत्तराधिकार का क्रान्त लागू होता है। वह किसी दीवानी या माल श्रदालत की दी हुई डिकरी से दूसरों को नहीं दिया जा सकता। पर वह साथ के हिस्सेदार को या चारिस को, जो कि उसके बाद उस ज़मीन का श्रधिकारों होनेवाला हो, श्रपनी मर्ज़ों से दिया जा सकता है। निम्नजिखित श्रवस्थाओं में मौरूसी हक्न दूर जाता है—

- (१) जब किसान बिना उत्तराधिकारी के सर जाता है।
- (२) जब किसान जगान न देने के कारण बेदख़त कर दिया शया हो।
  - (३) जब ज़मीन को किसान ने दूसरे को हे दिया हो।

- ( ४ ) जब जार्वजनिक काम के लिए ज़मीन ले ली गई हो । ज़मीदार मौरूसी कारतकार का लगान निम्नलिखित कारणों से बढ़ा सकता है।
- (१) उसी तरह की ज़मीन का या उतने ही आयदे वाली ज़मीन का लगान जो दूसरे मौरूसी काश्तकार देते हैं उससे श्रगर लगान कम हो।
  - (२) प्राने लगान के समय में श्रनाज का दाम बढ़ गया हो।
- (३) यदि उस किसान के बिना प्रयत्न किये हुये उस ज़मीन की उपज-शक्ति बढ़ गई हो।
- ( ४ ) गंगवार ( alluvium ) या उस किसान ने ज़बरदस्ती से ज़मीन बढ़ा ली हो।

मौरूसी काश्तकार निम्निबिखित कारणों से श्रपना बगान घटाने के बिए नाबिश कर सकता है।

- (१) श्रनाज का दास घट गया हो।
- (२) उसकी ज़मीन की उपज-शक्ति घट गई हो या पानी के बहाव (Deluvium) से या ज़मींदार की ज़्यादती से उसकी ज़मीन का रक्तवा घट गया हो।

मौरूसी किसान श्रपनी ज़मीन को पाँच वर्ष से श्रधिक के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता। एक बार देने के बाद दूसरे दो वर्षों तक उसे फिर नहीं दे सकता। श्रगर एक साल से श्रधिक पट्टे पर दिया तो उसकी राजिस्ट्री करा जेनी होगी।

निम्निजिजित कारणों में से किसी भी एक या एक से श्रधिक कारणों से मौरूसी किसान चेर्द्राज किया जा सकता है:—

- (१) यदि उसके या उसके हक़दारों के विरुद्ध उस क़मीन के लगान न देने के लिए डिकरो हो गई हो ।
- (२) श्रगर कोई ऐसा काम किया गया हो जिससे उस ज़मीन को हानि

पहुँचे था जिस काम के लिए वह ज़मीन दी गईं थी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गईं हो।

(३) श्रगर उस किसान ने उस सारी ज़मीन को या किसी एक हिस्से को पट्टे पर या थोंही दूसरे को झानून के खिलाफ़ दिया हो।

तीसरे प्रकार के काशतकार ग़ीर-मारूसी या ग़ीर-दख़ीलकार होते हैं। इसमें वे सभी रिसान श्राते हैं जिनका उनकी खेती की ज़मीन पर कोई स्थायी हक नहीं होता। लगान का बढ़ाया जाना या उनका बेदख़ल होना ज़मीवारों की मर्ज़ी पर रहता है। गैर-मौरूसी किसान साल साल भर के लिए जमीन कारतकारी के लिए लेता है श्रीर वह किसी साल के श्रन्त में उस ज़मीन को छोड़ सकता है या उससे श्रवण किया जा सकता है। यदि वह ख़ुद छोड़े तो उसे चाहिए या उससे ज़मीन छुड़ाई जावे तो उसके जमींदार को चाहिये कि ऐसा करते समय प्रत्येक फ़सली साल के एक महीने पहले, इस बात की सुचना दूसरे फ़रीक़ को दे दे। सन् १६०१ ईसवी के क़ानून काश्तकारी के श्रनुसार इन किसानों के उपकार की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई किसान ज़मीन को सात वर्ष या श्रधिक समय के लिए पट्टे पर ले तो उसे फिर उस ज़मीन पर मौरूसी हक नहीं मिल सकता । फिर किसान और ज़र्मीदार की सलाह से उसपर लगान बढ़ाया जा सकता है। यदि यह श्रसफल हश्रा या उस किसान ने ज़मीन छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मामला श्रदालत माल में पहुँचाया जाता है। यदि ज़र्मीदार का इरादा काश्तकार को बेदख़ल करने का नहीं बर्कि केवल लगान बढ़ाने का ही हो तो श्रदालत जो लगान का फ्रैसला करदे उसी लगान पर उस कारतकार को उस फ़ैसले के बाद सात साल तक उस ज़मीन को जोतने का हक रहेगा, ग्रीर यह सममा जावेगा कि वह किसान उस ज़र्सान को रजिस्ट्री किये हुये पट्टे पर जोत रहा है। यदि ज़मींदार का इरादा किसान को बेदख़त करने का रहा हो तो फिर श्रदाबत वही फैसका करेगी और कारतकार को वह जमीन छोड़ देनी

पड़ेगी। इसके सिवा श्रागरा प्रान्त में क़ान्नी कारतकार (Statutary tenants) या कारतकार हीन-हयात भी होते हैं। ये श्रमी हाल में क़ान्न द्वारा बनाये गये हैं।

प्रत्येक भारमी जो कि सन् १६२६ ईसवी के भागरा कारतकारी कारत के शुरू होने के समय, सीर, बग़ीचे का ज़मीन, चरागाह, पानी के भीतर की ज़मीन को-जिसमें सिंघाड़ा श्रादि बोया जाता है-छोड़ कर किसी और जमीन का काश्तकार था और जो काश्तकार इस्तमरारी या मौरूसी किसान नहीं था. या जो कारतकार इस्तमरारी के क़ब्ज़े की ज़मीन पर खेती नहीं दरता था. या जो इस क़ानून के शुरूहोने के बाद विना मौरूसी हक के ऊपर जिखी हुई ज़मीनों के सिवा किसी भी ज़मीन में काश्तकार बनाया गया था. या जो कि इस क्रानून के शुरू होने के बाद ऊपर बिखी जमीनों को छोडकर किसी भी जमीन पर काश्तकार इस्तमरारी द्वारा कारतकार बना जिया गया था, वह कारतकार होनहयात कहलावेगा श्रीर उसका श्रधिकार इस ज़मीन पर जीते जी रहेगा। पर शर्त पहली यह है कि किसी शिकमी कारतकार को यह इक होनहयाती ल मिलेगा और कोई शिकमी कारतकार हीनहयाती कारतकार माना न जावेगा। दसरी शर्त यह है कि किसी सार्यजनिक काम में आनेवाली ज़मीन पर या फ्रौजी ज़मीन पर या बैन्द्रनमेन्ट की ज़मीन पर या रेखवे की सीमा के भीतर की ज़मीन पर या सरकारी जगता विभाग की सीमा के भीतर की ज़मीन पर या जेज की ज़मीन पर या इसी तरह की किसी श्रीर ज़मीन पर यह इक न दिया जावेगा। तीसरी शर्त यह है कि सरकार ने इस क़ानून के शुरू होने के पहले जिस ज़मीन को चाय का खेत क़रार दे दिया था उस पर या नदी की जमीन पर जहाँ कभी कभी खेती की जाती है उसमें यह हक्त न दिया जावेगा।

कारतकार होनहयात के मर जाने के बाद पाँच वर्ष तक उसके वारिस का उसपर इक रहेगा। पाँच वर्ष के बाद श्रगर उस वारिस और

क्रमींदार के बीच शरह तय हो गई तो फिर उसे भी काश्तकार हीनहयात का इक दे दिया जावेगा।

सन् १६२६ ईसवी के क्रान्न काशतकारी के अनुसार लगान में तब-दीली करने के लिए एक बहुत मार्के की बात हुई है। वह यह कि सरकार एक ख़ास समय में जिसे कि रोस्टर साल (Roaster year) कहते हैं एक रोस्टर पदाधिकारी (Roaster Officer) नियुक्त करेगी जो किसानों के लगान में परिवर्तन करेगा और उसके बाद फिर उनके लगानों में कुछ तबदोली न हो सकेगी। इससे जो ख़ास फ्रायदा होगा वह यह कि इज़ाफा लगान वग्न रह के मुक़दमे न होंगे।

### श्रवध में काश्कारी के श्रधिकार

यहाँ ज़र्मीदारों के हक्त की तालुक़दारी वहते हैं। यह भी आगरा के हक ज़मींदारी की भाँति होता है। पर अवध के तालक दार धपनी श्रपनी सीमा के नवाब होते हैं श्रीर उनके किसान बिल्क्स उनके हाथ में होते हैं । श्रवध के ज़मीदार श्रपना तालुक़ा सरकारी सनद द्वारा पाप हए हैं, और इन सनदों में सिर्फ़ यह जिखा है कि "तुम भरसक अपनी ज़मीन की उन्नति करना और उस पर पहले जो कुछ श्रधिकार कारतकारी के थे उन सब की तुम रचा करोगे श्रीर मानोगे।" फिर माजगुजारी क्रायम करने के लिए श्रागरा शांत की तरह ज़मीन का यहाँ महाना नहीं होता वरन सारे तालुक्ने पर एक साथ माजगुज़ारी कायम की जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि अवध में ज़मीदार नहीं होते पर ज़्यादातर यहाँ तालक़दार ही होते हैं। इधर कई रियासतों में इस्तमरारी बंदोबस्त कर दिया गया है क्योंकि वहाँ के तालुक़दारों ने सरकार की कुछ सेवा की थी। फिर कुछ ऐसी भी तालुक्ने हैं जहाँ सिर्फ बड़े लड़के को हुक्न मिले (Primogeniture) यह क़ानून जागू होता है। तालुक़दारों के नीचे एक दो या इससे भी श्रधिक गाँव के ज़र्मीदार होते हैं। एक गाँव का एक ही ज़र्मीदार हो या श्रधिक हिस्सेदार हो तो उनका तालुकदार

के साथ वही संबंध होता है जो बंगाल में पटनीदार का वहाँ के ज़र्मीदारों से होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि अवध के ज़मींदारों की मालगुजारी का दर पट्टनीदारों की तरह स्थायी नहीं होता । वह सेटिल-मेंद्र श्रक्रसरों द्वारा चालीस चालीस वर्ष के लिए तय किया जाता है। इनके सित्रा श्रवध में सास्त्रता-मिल्कियत कारतकार श्रीर मीरूसी या दुर्जीतकार काश्तकार होते हैं और उनके वही अधिकार होते हैं जो भागरा प्रांत में ऐसे कारतकारों के संबंध में बताए जा चके हैं। अवध में मौरूसी कारतकार अधिक नहीं पाए जाते पर तालकतार या जमींदार किसी भी शिक्मी कारतकार से नजराना लेकर हक मौरूसी दे सकता है। श्रवध का मौरूसी कारतकार श्रागरे के मौरूसी कारतकार से कुछ प्रधिक फ्रायदे में रहता है क्योंकि यहाँ मौरूसी कारतकार का लगान उसी स्थिति के एक डीन्डयात कारतकार की बनिस्वत रुपये में दो श्राना कम होता है। पर अवध में सबसे अधिक मार्के का किसान "हीन-हयाती कारतकार" है। इसमें वे सभी किसान आते हैं जो उपर तिखे हुए किसानों में से नहीं हैं और जो शिक्मी काश्तकार भी नहीं हैं। सन् १६२३ ईसवी में "श्रवध रेंट श्रमेंडमेंट एक्ट" ( The OuDh Rent Amendment Act ) यानी अवध जगान सुधार कानून के शुरू होने के समय उनके कुन्ते में जो ज़मीन थी. उस जमीन पर, जब पिछ्ली बार उनका लगान तय किया गया था या जब पिछ्ली बार उनकी ज़मीन में कुछ परिवर्तन किया गया था. उसके बाद दस वर्ष के लिए या जहाँ कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था वहाँ जब उस किसान की उस ज़मीन पर दख़ल दिया गया था उसके बाद दस वर्ष तक वह अपना वही हक कायम रख सकता है। इस श्रेगी के काश्तकारों में वे कारतकार भी आते हैं जिन्होंने सन् १६२३ ईसवी के क्वानून बनने के बाद से किसी ज़मीन पर कारतकारी शुरू की हो। उनमें श्रीर उनके ज़मीदार के बीच में जो जगान निश्चित हो चुका है उसी जगान पर वे लोग दस वर्ष तक उस ज़मीन को जोतते रहेंगे, श्रौर इस क्रान्नी श्रविष के भीतर श्रयांत् दस वर्ष तक उनका लगान न बढ़ाया जावेगा। श्रगर इस श्रविध के भीतर वह हीनहयाती कारतकार मर गया तो उस श्रविध में वाकी दिनों के लिए वह इक उसके उत्तराधिकारी को मिलता है। उसके बाद कुछ नियमों के श्रवुसार उस ज़मीन का लगान बढ़ाया जा सकता है। हीनहयात कारतकार ने यदि उस ज़मीन पर कुछ उन्नति की हो श्रौर श्रविध पूरी होने तक उस उन्नति का पूरा फ्रायदा न उठा सका हो तो श्रविध पूरी होने पर बाक्नो बची हुई उन्नति के लिए वह ज़मींदार से दाम माँग सकता है।

## कमायूँ में कारतकारों के अधिकार

(१) कमायुँ में बहुधा रैयतवारी होती है। उन ज़मीनों के हक़ दार चाहे जिस प्रकार के हों पर व्यवहार में वे हिस्सेदार कहे जाते हैं। माजगुज़ारी वस्ता करने के लिए ज़मीन का चेत्र एक गाँव का होता है, और गाँव के सब हक़दार एक साथ या अलग अलग उस सारे गाँव की माजगुज़ारी के देनदार होते हैं। पर सब हिस्सेदारों में से एक या अधिक प्रधान माजगुज़ार नियत कर दिये जाते हैं। प्रधान सब हिस्सेदारों से माजगुज़ारो वस्ता करता है और इसके लिए उस माजगुज़ारी के दुख़ हिस्से पर उसका इक़ होता है। वह सब एंच हिस्सेदारों की ओर से उस सारे गाँव का प्रबंध करता है व उससे जो कुछ़ फ्रायदा होता है उसे अपने पास रख लेता है। यदि कोई किसान चाहे तो अपनी पट्टी की ज़मीन और अपना हिसाब किताब अदालत के द्वारा अलग करा सकता है। पर पहादी गाँवों में पूरा बटबारा बहुत कम देखने में आता है क्योंकि वहाँ क़रीब क़रीब हर गाँव में कुछ़ न कुछ़ ज़मीन पंचायती होती है जिसे संजायत कहते है। हिस्सेदारी हक़ कमायूँ पहादी की बिशेष प्रथा के अनुसार उत्तराधिकारियों को मिल सकता है।

- (२) हिस्सेदारों के कपर थोकदार या किनपुर या सयाने होते हैं।
  ये तीनों एक ही प्रकार के हक़दारों के नाम हैं, श्रीर पहाडी हिस्सों के किसानों
  के एक प्रकार के प्रतिनिधि हैं। वे ज़मीन के मालिक नहीं होते पर उन्हें
  ज़मीन की माला ज़ारी वसूल करने का हक़ होता है श्रीर उन्हें उस मालगुज़ारी में से कुछ हिस्सा मिलता है। इसके सिवाय उन्हें कुछ श्रीर
  ब्यवहारिक नज़राना रुपये या श्रनाज के रूप में मिलता है। उनका हक़
  श्री उत्तराधिकारी को मिल सकता है या दूसरों को किसी श्रम्य श्रकार
  से दिया जा सकता है।
- (३) हिस्सेदारों के नीचे खैकार होते हैं जो बहुत कुछ मैदान के मौरूली कारतकारों से मिलते जुनते हैं। श्रीर इनके श्रन्नावा एक दिस्म के कारतकार सिरतन होते हैं जो गैर द्वीलकार की तरह होते हैं। खैकारी ज्ञमीन के हिस्सेदार खैकारों से जो जगान वसून करते हैं उसमें का कुछ हिस्सा उन्हें मानकाना के रूप में मिनता है। श्रीर यदि खैकार विना उत्तराधिकारों के मर जाय तो वह ज़मीन हिस्सेदारों की ख़ुदकारत हो जाती है। श्रनमोदा श्रीर नैनीतान में हिस्सेदारों को उनके द्वारा वसून किये हुए लगान का पद्यीस की सदी श्रीर गढ़वाज में बीस क्री सदी हिस्सा मिनता है।

खैगर एक प्रकार का किसान होता है जिसका हक उत्तराधिकारी को मिल जाता है पर दूसरों को किसी श्रन्य प्रकार से नहीं दिया जा सकता है। बन्दोबस्त के समय में उसका लगान निश्चित कर दिया जाता है श्रीर उस बन्दोबस्त की श्रवधि तक उसमें श्रदल-बदल नहीं किया जा सकता। कुछ दाम देने पर हिस्सेदार से खैकारी हक मिल सकता है। फिलहाल सरकार भी उन लोगों को खैकारी हक देने लगी है जिन्होंने यहुत सी सरकारी वेकार ज़मीन की उन्नति करके उनसे खेती के काम जायक कर दिया है।

विरवन गौर दखीव कार काश्तकार होते हैं। कमायू में ऐसे किसान

बहुत कम होते हैं। सारी ज़मीन की ६४ फ्री सदी हिस्सों पर हिस्सेदार श्रीर खैकार कारतकारी करते हैं श्रीर केवल ६ फ्री सदी पर सिरतनों की कारतकारी होती है। उनका मीरूसी हक़ नहीं होता श्रीर वे जोग हिस्से-दारों की मर्ज़ी पर बेदख़ल कर दिये जा सकते हैं।

बनारस डिविजन में काश्तकारी के श्रधिकार

स्थायी या इस्तमरारी प्रवन्ध के श्रनुसार ज़र्मीदार उसे कहते हैं जिसका श्रवनी जसीन पर जसींदारी का दक्त हो, श्रीर जिसका वह हक्त उसके उत्तराधिकारियों को मिल सके या जिसे वह उस पर लगाई हुई मालगुजारी की शर्त पर दसरों को बेच सके या दान कर सके। उसकी ज़मीन पर जो माजगुज़ारी लगाई गई हो उसके देने के बाद वसल किये इए लगान से जो कुछ बच जावे वह उसका होता है। श्रीर श्रगर उसकी जमींदारी में कोई नई जमीन काश्त में श्रावे तो उसका फ्रायदा भी उसी को होता है. जैसा कि बंगाल व बिहार में क़ायदा है। यहाँ पर भी सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं जिनसे कि ज़र्म दार के नीचे वाले कारतकारों के अधिकारों की पूरी रक्षा होती है और ज़मींदार उनमें किसी प्रकार का नाजायज रुपया वसन्त नहीं कर सकता श्रीर न किसी प्रकार का दबाव ही डाज सकता है। ज़र्मीदार को स्थायी प्रबंध के प्रनुसार जो श्रधिकार मिले थे उन पर पहले लोगों में बहुत मतभेद था। पर श्रव सब लोगों की राय एक हो गई है कि ज़मींदार श्रपनी ज़मीन के एक दम सोलह श्राने मालिक नहीं बना दिए गए थे श्रीर न उस स्थायी प्रबंध को उन्हें ऐसा बनाने का इरादा ही था। पर उनके श्रधिकार उनके मातहत तरह तरह के किसानों के श्रधिकारों द्वारा-जिन किसान को जब तक वे लगान लेते जाते थे तब तक निकालने का उन्हें कोई हक न था---नियमित थे। फिर यदि ज़र्मीदार समय पर सरकार द्वारा तय की गई श्रपनी ज़र्मीदारी की माजगुज़ारी देने में भूज करता है तो सरकार को उसकी ज़मींदारी बेच डाळने का ऋधिकार है।

इससे हमे स्थायी प्रबंध वाले स्थान में ज़मींदार की हैसियत का कुछ ज्ञान हो सकता है। ज़मींदारी प्रथा के श्रनुसार स्थायी प्रबंध वाले स्थानों में ला-खिराज़ नाम की कारतकारी होती है जो बहुत कुछ ज़मीं-दारी प्रथा की तरह ही होती है। पर चूँकि उसपर सरकार को कोई माल-गुज़ारी नहीं दी जाती इससे ज़मींदारी की मालगुज़ारी न देने पर वह बेची नहीं जा सकती।

#### पञ्जाब

पक्षाव में मालगुजारी वसल करने की प्रथा ज़र्मीदारी की है। सरकार श्रवग श्रवग किसानों से लगान न वस्त कर भिन्न स्थानों के ज़र्मीदारों से वसक करती है। श्राम तौर पर वहाँ बहुत से कुट्ंब एक साथ उस गाँव के मालिक होते हैं श्रीर ख़ुद श्रपनी ज़मीन जोतते हैं। वे सारे कुटुम्ब किसी एक ही पुरत्ने की शाला नहीं होते । प्रत्येक के पास बहुधा थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन हो होती है। यद्यपि इन क़ुट्रग्वों के मुखिया लोग सब मिलकर संयुक्त ज़र्मीदार माने जाते हैं श्रीर क़ानूनन सब एक साथ मालगुजारी के जिम्मेदार होते हैं और उन सबका प्रतिनिधि उन्हों में से कोई एक होता है जिसे सरदार या लम्बरदार कहते हैं। पर व्यवहार में प्रत्येक कुटुम्ब के हिस्से की माजगुज़ारी श्रवग श्रवग वस्तुव की जाती है। इसिं ये नाम मात्र के बमीदार फ्रांस की तरह ( Peasant proprietor ) होते हैं, यानी ऐसे काश्तकार होते हैं जो ख़द अपनी अपनी ज़मीन के माजिक होते हैं। किसी किसी श्रवस्था में किसी गोव के बहुत से कारतकार-माजिक ( Peasant Proprietor ) एक ही वंश के हाते हैं। सब की ज़मीन एक होती है और श्रवग श्रवग कारतकार जो कारत-कारी करता है वह उसे एक सम्प्रदाय के काश्तकार की हैसियत सं करता है। उस ज़मीन में उनका जितना हिस्सा होता है उतनी ही उनकी जमीन होती है श्रीर उसी के परिमाण में फ्रायदे के इक़दार होते हैं। माजगुजारी वा रह उन्ही हिस्सों के श्रनुसार जगाई जाती है। पर वह समह

उस सारी ज़मीन की मालग़ज़ारी के लिए ज़िम्मेदार होता है। यदि उनमें से कोई एक कारतकार अपने हिस्से के हिस्सेदारों को छोड़ किसी बाहरी भादमी को बेचे तो उसके साथ के हिस्सेदारों को उस ज़मीन पर हक-शका का श्रधिकार होता है, श्रर्थात् दूसरा हिस्सेदार श्रगर चाहे तो उतने ही दाम पर किसी बाहरी श्रादमी के बरले लेने का श्राधकारी हो सकता है। यहाँ पर बेचने वाले को या उस बाहरी ख़रीदार को क़छ बालने की गुंजाइश नहीं । पर ये समूह ट्रट सकते हैं और उसके सब हिस्सेदार उस ज़मीन को श्रवग श्रवग बँटवाकर श्रीर मावगुज़ारी की ज़िरमेदारी भी श्रवग श्रलग करवा सकते हैं। इस ज़मीन का बटवारा भाई-चारा या पट्टीदारी के सिद्धांत पर हो सकता है। ऊपर दिया हुन्ना सारा वर्णन पक्षाव के मध्यभाग श्रीर नैऋत्य-भाग के लिए लागू होता है। पञ्जाब के नैऋत्य-भाग में ज़मीन के माजिकों के सिवाय एक प्रकार के श्रीर हक़दार पाये जाते हैं जिन्हें चकदार, सिलहदार, तरादादागार या कास्रख़वार कहते है। ये बहुधा दुसरों को ज़मीन में श्रपने पैसे से श्राबपाशी के जिए कुएँ व नहर बनवाते है । उन कुग्रों श्रीर नहरों पर तथा उन कुग्रों श्रीर नहरों से जिस ज़मीन की सिंचाई होती है उनपर उनके उत्तराधिकार की या दुसरों को दे देने का श्रिषकार रहता है। पर ज़र्मीदार चाहे तो उन हक्षदारों से उनके कुन्नों या नहरों के दाम देकर उन्हें ख़रीद सकता है।

ज़मींदारों को ज़िम्मेदारी हक़-हक़्क़ात और जो आगरा प्रांत में होते हैं वही पक्षाव में भी होते हैं। पर पक्षाव के सन् १६०० ईसवी के एिंडिन यनेशन आफ लैंगड एक्ट (Alienation of Land Act) अथवा ज़मीन को निकाल देने के क़ानून से, जिसका सुधार सन् १६०७ ईसवी के और क़ानून के अनुसार हो गया है, ज़मीन को बेच देने के लिए कुछ केंद्र कर दी गई। एक सम्प्रदाय का कोई काश्तकार उस सम्प्रदाय के बा किसी दूसरे सम्प्रदाय के काश्तकार को अपनी ज़मीन हिंबा नहीं कर सकता (बिना मूल्य नहीं दे सकता)। इस कान्न के द्वारा गैरकारत॰ कारों के हाथ ज़मीन को रेहन कर देने पर भी कुछ क़ैद कर दी गई है। कुछ ज़मीन को छोड़ंकर बाक़ी की ज़मीन का कहीं कहीं २०-२० वर्षों में च कहीं कहीं २०-२० वर्षों में बन्दोबस्त किया जाता है। वहाँ बन्दोबस्त करने का सिद्धांत यह है कि माजगुज़ारी सारी अवस्थाओं को देखकर जगाई जावेगी पर किसी अवस्था में भी उपज से उसके सारे ख़र्च को काट- कर जो बच रहेगा उसके आधे से अधिक न जिया जावेगा।

#### पञ्जाब में कारतकारों के श्रधिकार

यद्यपि पक्षाव में काशतकार मालिकों की संख्या बहुत है पर तो भी १६१म-१६ के हिसाब के श्रनुसार २,६०,००,००० एकड़ में से १,४०, ००, ००० एकड़ ज़मीन पर केवल काश्तकार ही खेती करते थे। वहाँ निम्न प्रकार के किसान पाये जाते हैं—

#### (१) मौरूसी या दखलकार काश्तकार

इस श्रेणी में वे कारतकार हैं जिन्होंने सन् १ मम ईसवी के लैयड एकट (Land Act) के बनने के समय दो पीड़ो तक ज़मींदार को सरकारी माजगुज़ारों के सिवाय श्रीर कुछ नहीं दिया था, श्रीर इनके श्रवावा वे कारतकार भी हैं जो इस क़ानून के बनने के पहले किसी विशेष कारण से द्रशीजकार कारतकार या मौरूसी कारतकार मान लिए गये थे। पक्षाव में श्रव मौरूसी हक बढ़ती पर नहीं है। जगभग इन्हों के बरावर एक श्रीर कारतकार भी हैं जिनको इन्क्रे-ज़मींदार (Inferior owners) कहते हैं। इन ज़मींदारों का सादा हक श्रन्थ ज़मींदारों की भॉति होता है। श्रन्तर केवल यही होता है कि श्रपने से कैंचा श्रेणी के ज़मींदारों को कुछ देते हैं। उत्तराधिकारियों के सिवाय किसी दूसरे को श्रपनी ज़मीन देने का श्रधिकार मौरूसी कारतकारों श्रीर हक्के ज़मींदारों को मिल सकता है श्रीर नहीं भी मिल सकता। इसके सिवाय मौरूसी कारतकारों के दूसरे इक्र-इक्रुक़ात श्रागरा प्रान्त के मौरूसी कारतकारों की तरह होते

हैं। अन्तर केवल वही होता है जैसा कि उत्तर कहा जा जुका है कि उनका हक कुछ केद के साथ दूसरों को दिया जा सकता है। फिर इसके सिवाय जिस गाँव में उनकी ज़मीन होती हैं और अगर वहों कोई ज़मीन बेची जाती हो तो उसपर उनका हक ग्रक्ता का अधिकार होता है। (२) गैर- द्रक्ती तकार कारतकार (Tenants at will) में कारतकार सिवाय अदालत के नोटिस के वेदख़ल नहीं किया जा सकता है। अदालत का यह नोटिस उनके नाम साल के कुछ ख़ास ख़ास मौक्रों पर निकाला जाता है। और उन्हें वेदखल करने के पहले यह मौक्रा दिया जाता है कि अगर वे चाहें तो अदालत में अपने दख़ल क़ब्ज़ा का हक साबित करे या उन्होंने उस ज़मीन की जो उन्नति की है और जिस उन्नति का असर अब भी वाक्री है दाम ले लें। इसके लिए वहाँ के कारतकारी क़ानून में ख़ास तौर से कुछ नियम बना दिये गये हैं।

सरकारी बेकार जमीन पर काश्तकारों के अधिकार

बेकार ज़मीन को काम के जायक जना देने के जिए यह नियम बनाया गया कि कोई भी बेकार ज़मीन सस्ते भाव से ३४ वर्ष के जिए पट्टे पर दे दी जा सकती है। पट्टे की श्वविध प्री होने पर वह ज़मीन उसी कारतकार को हो जाती जो उस पर उपर्युक्त विधि से ३४ वर्ष तक कारत-कारी करता रहा हो। पर १६६७ सन् ईसवी में नये कानून बनाये गये, जिनके श्रनुसार पट्टेदार को पट्टा प्रा होने पर केवज मौरूसी हक मिजता है। ये नियम उस ज़मीन के जिए जागू नहीं होते जहाँ श्रावादी बस बाने की संभावना हो।

नहर-उपनिवेशों के काश्तकारी के अधिकार

पंजाब के नहर उपनिवेशों में क़रीब क़रीब नये प्रकार के काश्तकारी के अधिकार और नये प्रकार के गाँव वसाये गये हैं। सिंध नद (मुजतान) और सोहाग परगना ( मान्ट गोमरी ) के पहले के किसानों को जो पहले पट्टा दिया गया था उन पट्टेशरों को इस बात का अधिकार था कि यदि वे चाहें तो एक इक्के दाम में उस ज़मीन पर मौक्सी हक छ़रीद की।
१८६० में जब ज़मीन की निकाल देने के इक का दुरुपयोग होने कागा
तो सरकार केंचल उसी प्रकार का मौक्सी हक देने लगी जिससे वे अपने
हक दूसरों को न दे सकते थे। चिनाव के उपनिवेश में अन्त में इस्तमरारी
काश्तकारी ही स्यापित हो गई। अदालती डिकी पर काश्तकारों के हक
वैय नहीं किये जा सकते और फायनेनशल कमिश्नर की आज़ा विना उनके
हकों का वैयनामा, हिवानामा या रेहन नहीं हो सकता। दिविश चिनावनहर उपनिवेशों में काश्तकारी के अधिकार बीस बीस वर्ष के लिए दिये
लाते हैं, और इसके बाद पहा देने की तारील के पाँचवें वर्ष बाद मौक्सी
हक दिया जाता है।

# मध्य-प्रदेश में काश्तकारी क्रानून

बरार को छोड़ कर सारे मध्य-प्रदेश में ज़र्मीदारी या माजगुज़ारी प्रथा है। यहाँ भी माजगुज़ारी वस्ता करने का एक धरत
एक गाँव है। यहाँ के माजगुज़ारों को माजगुज़ार कहते हैं। माजगुज़ारों के अधिकार आगरा प्रान्त के ज़र्मीदारों के बराबर होते हैं।
एर सध्य-प्रदेश के माजगुज़ारों का उनके किसानों पर अधिकार
आगरा प्रान्त के ज़र्मीदारों की अपेचा कम होता है। यहाँ के ख़ास प्रकार के
किसानों (Privileged classes) की बेदख़जी किसी ख़ास कान्नी
कारण से अदाजत की डिको पर हो सकती है। माजगुज़ारों को काशतकारों पर खगान बदाने का अधिकार चहुत कम होता है क्योंकि जगान
बन्दोबस्त अफसरों द्वारा ही नियत किया जाता है, और ओ कुछ किसी
तरह से बदाया भी जाता है वह कुछ नियमित अवधि के बाद हो बदाया
जा सकता है। मध्य प्रदेश में बीस बीस वर्ष के जिए बन्दांबस्त किया
जाता है अगर एक गाँव में एक से क्यादा माजगुज़ार हुये तो उनमें से
एक जनवरदार बना दिया जाता है।

#### लम्बरदार के श्रधिकार

- (१) द्यार गाँव का बटवारा न हुन्ना हो तो उस गाँव के ज्यवहारों के श्रनुसार जम्बरदार गोव का प्रबन्ध बाक़ी हिस्सेदारों की तरफ़ से करता है। पर उसे यह श्रधिकार नहीं होता कि वह श्रीर हिस्सेदारों की ज़मीन को हमेशा के लिए किसी को दे दे। वह गाँव के चलन के श्रनुसार किसी ज़मीन को थोड़े दिनों के लिए किसी किसान को पट्टे पर दे सकता है।
- (२) किसानों से जगान वसूल करने का लम्बरदार का श्रधिकार गाँव के ज्यवहार या किसी समसीते पर निर्भर रहता है। यदि उस गाँव में ऐसा व्यवहार या ऐसा सममीता नहीं है तो केवल लम्बरदार चना देने से उसे यह अधिकार नहीं मिलता कि वह सारे गाँव के किसानों से बगान वसव करे। यह श्रधिकार उसे न तो उस प्रान्त का काशतकारी क्रानन देता है श्रीर न बन्दांबस्त का क्रानृत । जहाँ कहीं लम्बरदार लगान वसूज करता है तो वह इसी लिए करता है कि मालगुज़ारों ने उसे ऐसा करने का हक दे दिया है। गाँव का आपस में बटवारा करते समय माज-गुज़ार उससे ये हक श्रापस में समसौता कर वापिस ले सकते हैं। श्रामतीर से किसी एक गाँव में वहाँ के मालगुज़ार के किसान ही खेती करते हैं। वहाँ तीन प्रकार के किसान होते हैं क़तई मौरूसी किसान ( absolute occupancy tenants ), किसान मौरूसी और गरे मीरुसी किसान । क्रतई मीरुसी इक्र पर उत्तराधिकार का हक्र होता है. धौर मालगुज़ारों के हन्नशका की शर्त पर दूसरों को वैय किया जा सकता है। मौरूक्षी हक्न कुछ केंद्र के भीतर उत्तराधिकारियों तक जा सकता है श्रीर वह कुछ उत्तराधिकारियों को वैय भी किया जा सकता है। दूसरों के नाम बैय करने के लिए भाजगुज़ार की घाजा की घावश्यकता होती है. श्रीर विना इस घाजा के वह वैयनामा रह किया जा सकता है। ग्रगर मौरूसी कारतकार किसी वाहरी श्रादमी को श्रपनी जमीन बैय कर देना चाहता

है तो उसे सिक्षं मालगुज़ार ही को मंजूरी बोने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता बल्कि साथ ही यदि कोई उत्तराधिकारी हो तो उसकी राय भी बोनी पड़ती है। मौहसी कारतकारी को रेहन नहीं किया जा सकता। पर एक साज के लिए पट्टे पर दी जा सकती है।

जब तक क्रतर्ड-मोरूसी कारतकार श्रीर मोरूसी कारतकार मोरूसी ज़मीन का लगान देते रहते हैं श्रीर जब तक वे लोग उस ज़मीन की खेती के सिवाय किसी दूसरे काम के जिए नहीं जगाते तब तक वे अपनी ज़मीन से बेदख़ल नहीं किये जा सकते। क़तई मौरूसी कारतकार का जगान बन्दोबस्त अफसर ( Settlement officer ) द्वारा तय किया जाता है और जब तक कोई ख़ास कारण न हो तब तक लगान बन्दोबस्त की अवधि के भीतर बढ़ाया नहीं जा सकता। मौरूखी काशतकार का तागान दस वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता है, यदि काशतकार और ज़र्मी-दार या मालगुज़ार के बीच या मालगुज़ार की श्रज़ीं पेश करने पर काश्त-कार और बदोबस्त अफ़सर के बीच में यह सममौता हो जाने कि उसके हक्र की ज़मीन पर जो लगान लगाया गया था वह उचित लगान से कम है या पिछती बार तगान लगाने के वाद पैदाबार का दाम बढ़ गया है या खेती की ज़मीन में कोई स्थाई उन्नति हो गई है। साधारणतया हम यह कह सकते हैं कि मध्य-प्रदेश में भौरूसी कारतकारों का जगान भी कतर्र में रूसी-काशतकारों की तरह सिर्फ़ बंदोबस्त के समय में ही बढाया चाता है।

जिस ज़मीन में माजगुज़ार ख़ुद खेती करता है वह उसकी निजी ज़मीन कहजाती है। निजी ज़मीन दो प्रकार की होती है—सीर और ख़ुद्र-कारत। जगातार किसी ज़मीन पर १२ वर्ष तक खेती करते रहने से वह सीर हो जाती है। सीर की ज़मीन ग्रार-मौरूसी कारतकार को पट्टे पर दी जा सकती है। पर इसजिए कि इस प्रकार के किसान बहुत से न होने पार्वे, यह नियम बना दिया गया है कि बीहद और परती छोड़कर गाँव

की सारी ज़मीन की एक चौथाई से ज़्यादा सीर नहीं हो सकती। ख़ुदकारत, जब तक कि मालगुज़ार को उसमें सीर का हक्ष न मिल जावे
तब तक, एक साल के लिए भी पट्टेपर नहीं दी जा सकती। श्रीसत एजें के
गाँव में सीर व ख़ुरकारत दोनों प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। यद्यपि
मालगुज़ार गांव का मालिक होता है, पर साथ ही किसी किसी गाँव में
कुछ ऐमें स्वतंत्र कारतकार होते हैं जो मालगुज़ार को सिवाय सरकारी
मालगुज़ारी के श्रीर कुछ नहीं देते। इन लोगों को मलिक मक़बूज़ा कहते
हैं। भालगुज़ार के कारतकारों का लगान लगाने समय श्रक्तसर बंदोबस्त
मिलक मक्रबूज़ा का भी लगान निश्चय करते हैं। मिलिक मक़बूज़ा का
क्यान भी मालगुज़ार वसूल करता है श्रीर उसकी इस मेहनत के लिए
उस लगान का कुछ हिस्सा उसे मिल जाता है। मिलिक मक़बूज़ा के बचे
हुए लगान को मालगुज़ार श्रदाखत दिवानी के ज़रिये या मध्य प्रदेश के
कान्त लगान के दक्षा ११७ के श्रनुसार दिपुटी कमिश्वर के ज़रिये वस्त
कर सकता है।

मद्रास श्रीर बम्बई प्रान्त में रैय्यतवारी प्रथा

दोनों प्रान्तों की कुछ समानताएँ — मद्रास के उत्तर भाग प्रधांत्र उत्तरी सरकार में इस्तमराशे बन्दोबस्त पाया जाया है और यहाँ की प्रमीदारी और कारतकारी प्रधा वैसी ही हैं जैसी कि बंगाज में। बाक़ी हिस्सों में रैय्यतवारी प्रधा चाज़ है। सरकार अपनी माजगुज़ारी वस्क करने के जिए किसी ज़मींदार के बदजे सीधे किसानों से संबंध रखती है। कुछ अंतर के साथ यही प्रधा सारे बंबई प्रांत, सिंध और बरार में पाई जाती है। रैय्यतवारी प्रधा के अनुसार सरकार ज़मींदारों से माजगुज़ारी तय नहीं करती और न माजगुज़ारी नियत करने का परिमाण एक गाँव या मोहाज होता है। जगान सीधा कारतकारों से तय किया जाता है और प्रयेक किसान जितनी ज़मीन पर खेती करता है उतने ही का जगान हैता है। कारतकारों का जगान वीस वर्षों के जिए नियत

होता है। जब तक किसान श्रपनी ज़मीन का खगान देता रहता है तब तक ज़मीन उसकी बनी रहती है और उसमें दुछ श्रंतर नहीं श्राने पाता। यदि किसान चाहे तो ख़ुद श्रपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़ सकता है या श्रपनी ज़मीन कुछ श्रीर बदा सकता है। फिर जितनी उसके पास रहेगी उतनी ही का जगान उसे देना पड़ेगा। खगान देने की ज़िम्मेदारी व्यक्तिगत होती है। काश्तकार का उस ज़मीन पर पूरा मालिकाना श्रधिकार होता है। उसकी ज़मीन रेहन या बैय की जा मकती है श्रीर उस ज़मीन पर उत्तराधिकारियों का श्री हक्त होता है। उसकी ज़मीन पर उसका हक्त ठीक दूसरे श्रांतों के ज़मींदारों की तरह होता है।

#### मद्रास की कुछ विशेषताएँ

- (१) स्थायी बे-लगान के किसान—इस प्रकार के किसान सरकार को कुछ जगान नहीं देते।
- (२) इनामदार—इन किसानों का उनकी ज़मीन पर सालि-काना इक होता है और वे लोग सरकार को एक प्रकार का नज़राना देते हैं। उनका यह लगान (नज़राना) न बढ़ाया जाता है और न घटाया जाता है।
- (३) रैंटयतवारी काश्तकार—मदास प्रांत में इसी प्रकार के काश्तकार ग्रांधक हैं। ज्यवहार में ये किसान श्रापने श्रापने पट्टे की ज़मीन के पूरे ज़िम्मेदार होते हैं। श्रापर वे श्रापनी ज़मीन में कुछ उन्नति करते हैं तो उसके लिए उनका लगान नहीं बढ़ाया जाता।

#### षंबई प्रांत की विशेषताएँ

मदास की तरह घंबई में भी मुख्यतः रैरवतवारी प्रथा है। पर वहाँ कुछ ज़मींदारो गाँव भी हैं भौर उनके ज़मींदार खोट कहजाते हैं। यहाँ पुराने ज़माने की तरह कुछ किसान रहते हैं जिनके श्रधिकार श्रन्य प्रांतों के दख़ीलकार कारतकार के श्रधिकारों की तरह सुरचित रहते हैं।

## बाईसवाँ श्रध्याय

# किसान के भूमि संबन्धी क़ानून

विल्लो ग्रध्याय में हम भिन्न भिन्न प्रांतों के कारतकारों के श्रधिकारों का वर्णन कर चुके हैं। श्रव हम इस बात की जाँच करेंगे कि भारतवर्ष के काश्तकारी क्रानन सदोप हैं या नहीं। पर इसकी विवेचना करने के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यदि ये सदीप हैं तो किस कारण से। कोई प्रथा ज़र्मीदारों के ख़्याल से श्रन्छी हो सकती है पर वही प्रथा जनता के जिए नुक्रसानदेह हो सकती है। जैसे बगाज का इस्तमरारी बंदोबस्त या कोई प्रथा कुत्र समय के लिए व्यक्तिगत काश्तकारों के लिए श्रद्धी हो सकती है पर श्रत में वही प्रथा राष्ट्र के लिए हानिकारक हो सकरी है, जैसे कुछ पिछड़े हुए प्रदेशों में किसानों द्वारा ज़मीन के स्वामित्व (peasant proprietorship) की प्रथा। इसिन्यू पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि भारतवर्ष के कारतकारी क्रानून का हम किस इष्टिकोण से विचार करेंगे। यहाँ पर हम व्यक्ति विशेष या किसी विशेष संप्रदाय का विचार न करेंगे। इस विषय की विवेचना हम राष्ट्रीय द्दि से ही करेंगे। राष्ट्रीय लाम पर राष्ट्र की लगभग सभी शलाओं श्रीर उपशाखात्रों का जाभ निर्भर रहता है, श्रीर कारतकारी कानून के श्रादर्श नमुनों का वर्णन करते समय भी हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही विचार करेंगे । श्रादर्श काश्तकारी प्रथा पर विचार करते समय इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि राष्ट के जगभग सभी व्यक्तियों को खेती के काम चलाने में पूरी स्वतंत्रा मिले श्रीर श्रन्य उद्याग धंधों. में सफलता प्राप्त करने में वे सहायक हों। कम से कम ऐसा न हो जिससे देश के श्रीर कारबार में श्रदचन पहे।

फिर कारतकारी क्रानून में किसी भी प्रकार का सुधार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी मनुष्य को जाचार होकर कोई उद्यम प्रहण न करना पड़े। जैसी जिसकी रुचि श्रीर योग्यता हो उसी के अनुसार वह उद्यम प्रहण करे। वर्तमान कारतकारी क्रानुन में जब हिन्दु श्रों श्रौर सुसलमानों के उत्तराधिकार के नियमों के श्रनुसार किसी कारतकार या जमींदार के मर जाने पर उसकी जमीन का बटवारा होता है तो जाचार होकर उसके बाज-बच्चों को भी कारतकारी करनी पहती है क्योंकि बटवारे की उपरोक्त विधि से प्रत्येक उत्तराधिकारी को कुछ न कुछ ज़मीन मिल ही जाती है। इस प्रथा से बहुत से ऐसे दुःपेजिए ज़मींदार पैरा हो जाते हैं. जो अपनी छोटी छोटी ज़मींदारी की थोड़ी थोड़ो आम-दनी से श्रपना पेट नहीं भर सकते, इससे वे पैसा पैदा करने के लिए स्वयं शहर में चले जाते हैं श्रीर शहर में रहते हुए यद्याप अपने किसानों की उन्नति के लिए कुछ करते-धरते नहीं पर उनसे लगान वसल करते रहते हैं । फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो मौरूसी कारतकारी चली खाती है उससे कोई बड़ा ताक्रतवर किसान नहीं होने पाता जो श्रव्ही तरह से जूट, कपास. गन्ना जैसी मुख्य मुख्य फ्रसल की खेती करके देश की सम्पत्ति की बढ़ावे । इस प्रथा के कारण खेनों की चकबंदी होने में बढ़ी बाधा पहुँचती है। पाठकों को याद होगा कि एक क़िस्म के सारे खेतों का एक चक होने से कितना जाभ होता है।

जमीदारी प्राॅंतों के लिए काश्तकारी के आदर्श क़ानून

कपर हम हिन्दुस्तान के कारतकारी क्रान्न के एक आध दोपों का वर्णन कर चुके हैं। अब हम वर्तमान दशा में कुछ सुधार का दिग्दर्शन कराने का प्रयक्त करेंगे।

आदर्श काशतकार की कुछ आवश्यक वार्ते—

(१) किसानों का खेती पर भरसे तक कन्त्रे का क्रायम रखना

(Continuity of possession)—खेती में उच्चश्रेणी की उस्रति करने के लिये यह परमावश्यक है कि एक किसान के पास उसकी ज़मीन बरातार बनी रहे। पेसा होने से किसान उस जमीन की उन्नति के लिए श्रधिक से श्रधिक परिश्रम करेगा श्रीर पैसा खगावेगा । इससे इस तो बही सिफ्रारिश करेंगे कि एक क्रिसान की जमीन उसके पास जिंदगी सर रहे । इससे हर कारतकार को हक्त हीनहयाती ( Life tenure ) दे ही जावे। क्योंकि ऐसा करने से हमको वे सब फ्रायदे प्राप्त होंगे जो कि दुवीलकारी प्रथा में हैं. श्रीर उस प्रथा की कुछ ब्राइयों से बच जावेंगे। वे बराइयाँ ये हैं--(१) सब जड़कों में बराबर बटवारा होना, (२) कारतकार को जमीन को गिरवीं रख कर कर्जे का मिल जाना। प्रगार हम मौरुसी कारतकारी की प्रथा को सब किसानों के लिए चाल करें तो कम से कम पहली बुराई तो तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हिंदू श्रीर सुसलमानों के उत्तराधिकार संबंधी क़ानून न बदले जावें श्रीर यह एक श्रसम्भव बात है। इसलिए हमारी राय में काश्तकारों को होनहयाती का हक देना ही वाजिब है। इससे जैसा कि हम ऊपर कह चके हैं बरौर किसी संसट के द्ख़ीलकारी श्रधिकार की बुराइयाँ दूर हो जावेंगी श्रीर उसके सब फायरे मिल जार्वेगे।

इस प्रथा में कारतकार के लगान को कारतकारों और ज़र्मीदारों को छोड़ कर कोई तीसरा पच यानी सरकारों निश्चय करे तब ही ठीक होगा। यदि लगान का घटाना बढ़ाना ज़र्मीदार के ही हाथ में रहा तो कारतकारों की बढ़ती देख कर ज़र्मीदार इतना श्रधिक लगान बढ़ा देगा कि उस किसान को श्रपनी ज़र्मीन छोड़ देनी पड़ेगी।

किसान को इक्त हीनहयाती का देना और उसके खगान को बदलने का श्रद्भितहार किसी बाहरवालों को ही होना—हन दो बातों का प्रस्पर घनिष्ठ सबध है, श्रीर यह इक्न हीनहयाती देते समय ध्यान रखना चाहिये। श्रगर यह सच है कि जितने ही ज़्यादा समय तक किसान के पास उसकी ज़मीन रहेगी उतना ही श्रिषक वह उसमें परिश्रम करेगा श्रीर रुपया ख़र्व करेगा, तो हमको चाहिये कि हम उसे ज़मीन का एक्ट्रम माजिक बनादें। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये। वह ऐसी बात है कि जिससे उपर के कथन का कुछ काट होता है और जो कि खेती बारी में उन्नित होने के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि पहली बात श्रीर वह यह है, कि हर किसान इस बात में स्वतंत्र हो कि जब चाहे तब वह श्रपने खेनों का रक्षवा श्रपने परिश्रम व श्राधिक शक्ति के हिसाब से घटा-बढ़ा ले। श्रार वह ऐसा नहीं कर सकता तो जो ज़मीन उसके परिवार, उसके परिश्रम श्रीर उसके मूलधन के श्रनुसार श्राधिक परिमाण की थी वही दूसरे के लिये जिसका परिवार या मूलधन कम या ज़्यादा हो इसके विपरीत हो जावेगी। ऐसा करने के लिए उसपर कोई दवाव न ढाला जावे विक उसको हर प्रकार का सुभीता रहे। हाँ, ऐसा करते समय यह श्रवश्य ध्यान में रहे कि इससे दूसरे काशतकारों की हानि न होने पावे।

#### (२) किसान के खेतों का एक चक होना

इस संबंध में हम पिछ्ने श्रध्यायों में बहुत कुछ कह चुके हैं। यहाँ पर इतना कह देना काफ़ी होगा कि एक ही किसान के सारे खेतों को एक ही चक में रखने के लिए प्रयत्न करना अत्यंत श्रावश्यक है। श्रीर ऐसा भी क़ानून बनाना चाहिये कि जिससे श्रायंदा चक्र-बंदी न हुटे।

#### (३) जमीन एक ही उत्तराधिकारी को मिले

हिंदुओं और मुसलमानों के वर्तमान उत्तराधिकार-क्रान्न के विपरीत यह नियम बना दिया जावे कि वपौती ज़मीन का सभी भाई बहुनों में बटवारा न किया जावे। बिक्क जिसकी इचि और योखता खेती करने की हो उसे ही वह ज़मीन मिला करे। उत्तराधिकार की वर्तमान प्रथाओं को बार बार बुहुराने की भावश्यकता नहीं है। पर यहाँ इतना कह हेना

श्रत्यंत श्रत्युक्ति न होगी कि यह किसानों की ग़रीबी का एक सुख्य कारण है। यही नहीं बिक खेतीबारी का स्थायो म्लाधन भी उसी उत्तराधिकारी को मिले जिसको कि वह ज़मीन दी गई हो। बाक़ी सम्पत्ति भाई-बधुश्रों में इस प्रकार बॉट दी जावे कि सभी उत्तराधिकारियों को उनके हक के श्रतुसार ही मिले। कोई घाटे में न रहने पावे। फिर यह ज़मीन टुकड़े दुकड़े करके रेहन या बैय न की जा सके। जिसको रेहन या बैनामा दिया जावे उसको पूरी ज़मीन दी जावे। जो ख़ुद खेती करना चाहता है श्रीर दूसरे को पट्टे पर नहीं देना चाहता, ऐसे श्रादमी के हाथ रेहन या बैनामा किया जाय।

#### (४) काश्तकार अपने समय में खेतों में जो उन्नति करें उसपर लगान न बढ़ाया जाय

यह तो हम उपर कह ही जुके हैं कि श्रगर किसानों को हक हीन-हयाती या दख़ीलकारी दिया जावे तो कारतकारों के लगान का घटाना-बढ़ाना सरकार को श्रपने ही हाथ में रखना उचित होगा। श्रव थहाँ पर यह कह देना चाहिये कि लगान में परिवर्तन तभी किया जावे जब फिर से बन्दोबस्त किया जाता हो। इस बीच में किसान ने जो उन्नांत की हो, उस पर लगान न लगाया जावे। श्रीर जब एक बार लगान बढ़ाया जा चुका हो तो फिर कुछ नियत समय के लिए लगान दुवारा न बढ़ाया जावे। लगानबंदी के दो मौक्रों के बीच केवल किसी विशेष कारण से ही परिवर्तन किया जावे जैसे या तो ज़मीन में बहुत ख़राबी श्रा गई हो जिससे लगान के उस दर में कारतकार को बहुत घाटा पहता हो, या उसमें बहुत उन्नति हो गई हो जिससे कारतकार कुछ श्रधिक फायदा उठाता हो।

यहाँ पर श्रव हम ज़रा इस बात पर विचार करेंगे कि सरकार श्रीर काश्तकार के बीच कोई दिमंयानी मालकाना हक्रदार (ज़मीदार या मालगुजार ) क्रायम रखना चाहिये या नहीं। मान लीजिये कि कोई दिमियानी हक्कदार नहीं है। श्रव यह दंखना चाहिये कि ऊपर कहे हुए कारतकारी क़ानून के सिवा इस अवस्था में कृषि-व्यवसाय में उन्नति के लिए श्रीर क्या क्या उपाय करने पहेंगे। लगान के स्थायी कर देने से श्री खेतों की चकवंदी कर देने से यद्यपि इस कार्य में बड़ी सहायता मिलंगी पर इतने से ही सारा काम न बन जानेगा । जब तक कि खेती के श्रीर कुछ उन्नतिशील उपाय, विशेषकर कृषि संबंधी नवीन यंत्रों का वण्योग जिनका स्नाविष्कार दिन प्रति दिन होता जा रहा है, श्रीर उत्तम प्रकार के बीज, खाद श्रादि का उन किसानों को भली भाँति ज्ञान न हो जावे तब तक स्थाधी लगान और चक्कंदी से कोई खास फायदा नहीं हो सकता। श्रीर इन सबके ज्ञान से भी उसे कोई ख़ास फायदा नहीं हो सकता जब तक उसके पास कृषि-संबंधी उन्नति के तरीकों को काम में काने के जिए पैसा न हो। तब कृषि व्यवसाय में उन्नति काने के जिए सरकार को सबसे पहले क्रषक समाज में उक्त विषयक ज्ञान प्रचार करना होगा । फिर चार चार पाँच पाँच गावों के बीच में तथा जिले जिले और प्रांत प्रांत में प्रयाग शालायें खोलनी होंगी जिससे इन उन्नतिशील ज्यवहारों का किसानों को वास्तविक ज्ञान हो जावे ।

हर खेत में आवपाशी और सिँचाई करने के लिए पानी निकालने की नालियाँ बनवाना अथवा इसी प्रकार की श्रन्यान्य उन्नति करनी होगी, जिनके करने की शक्ति धनी किसानों में भी नहीं रहती। इंगलैंड जैसे धनी देश में भी ऐसे काम ज़र्मीदारों को करने पढ़ते हैं। धनी किमान भी ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते? इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यहाँ के उत्तराधिकार का वह नियम है जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। श्रगर भारतवर्ष में ज़मीदारी प्रथा न रही तो यह काम सर-कार को करना पढ़ेगा। फिर ज़र्मीदारों के न होने से सरकार को सहयोगी बैंकों की स्थापना करने के जिए कोई विशेष इंतज़ाम करना पढ़ेगा, जैसा कि ज़र्मीदारों का श्रपने कर्तन्यों से विमुख होने के कारण सरकार बहुत कुछ श्रव भी जाचार होकर कर रही है। श्रगर ज़र्भोदारों को श्रपने कर्तन्यों का ज्ञान होता श्रौर वे उसके पालन करने की कीश्शिश करते तो सरकार को सहयोगी संस्थाश्रों को चालू करने में इतना प्रयत्न न करना पहता श्रौर सहयोगी संस्थाएँ श्राज श्राज के दिन विशेषरूप से उन्नतिशोल नज़र श्रातीं।

क्षपर जिखी हुई सब बातों के करने के जिए सरकार को तीन संस्थाएँ खोजनी होंगी-एक खब्छता और खेती सबंधी ज्ञान प्रचार करने के निए. इसरी तरह तरह की सहयोगी संस्थायें स्थापित करने के निए और तीसरी प्रयोगशालायें चलाने के लिए। फिर इन तीनों संस्थाओं को चलाने के लिए बहुत से श्रफ्रसर, मुंशी श्रीर चपरासी रखने होंगे, जिससे सरकार का खर्च बढ़ जावेगा, श्रीर साथ ही ये नौकर चाकर उस सचाई श्रीर उत्साह के साथ काम न करेंगे जैसा कि उस ज़र्मीन में मालकाना हक रखनेवाला कोई दर्मियानी श्रादमी करेगा। इन्हीं कारणों से श्रीर क़ल श्रन्य कारणों से जो कि इसके फजरवरूप उरपन्न होंगे, हमारी यह हाय है कि एक दिमयानी हक्कदार की आवश्यकता है। आर लोग यह आपत्ति करे कि इन ज़र्सीदारों ने अभी तक इस श्रीर उछित क्यों नहीं की तो इसके कई विशेष कारण हैं। एक तो शिक्षा के श्रभाव से उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान नहीं है और उनके अधिकारों के क्रानन में ही कुछ ऐसे दोष हैं. जिससे वे उन्नति नहीं कर सकते। संभव है कि इन दोनों शिकायतों के दूर हो जाने पर इंगलैंड की तरह यहाँ के ज़र्सी-दार भी उन्नति करने लगें।

कस-चल्लों के सिवा ज़र्मीदारों का किसान और सरकार के बीच में होना इन कामों के लिए अधिक उपयोगी होगा, और ज़र्मीदार इन कामों को अधिक चाव से करेंगे। चाहे कितना ही बड़ा अफ़सर वर्गे न हो पर उसमें ज़र्मीदार की तरह, जो कि उस ज़र्मीन को अपना समकता है, इन कामों के करने में उत्साह नहीं हो सकता। जमीदार के अधिकार संबंधी नियमों की आवश्यकताएँ (१) पास पास मिले हुये कुछ गाँवों पर जमीदारों का हक हो

जैसे एक किसान के सारे खेतों का एक चक्र होना जाभदायक है दसी प्रकार जमींदारों के सब गाँवों का एक दूसरे के घास-पास रहने से भी वही लाभ होता है। उसकी सारी ज़मींदारी इतनी बड़ी हा जिसका प्रबंध एक जमीतार श्रासानी से कर सके न तो श्रधिक वदी हो श्रीर न श्रधिक छोटी। श्राम तौर से जिस ज़र्मोदार के पास बहुत से गाँव होते हैं उसके पास काफ़ी धन भी होता है और उस धन की उपयोगिता एक हद तक श्रीरों की बानस्वत कम होती है। इसिवाए वह श्रपनी जमीन की उन्नति करके अधिक पैदा करने की चेष्टा नहीं करता । इससे राष्ट की हानि होती है। और अगर जमींदार शाहज़र्चे हम्रा तो वह किसानों से अधिकाधिक जगान वसल कर भागविलास में नष्ट कर देता है। अगर जमींदार समसदार श्रीर श्रवने उत्तरदायित्व का समसने वाला भी हो तो मी वह अपनी ज़र्मीदारी के सारे कारबार को देख नहीं सकता श्रीर उसके जिए गुमारता श्रीर कारिया रखता है जो उसे मनमाना लुटते हैं श्रीर उसके किसानों को भी मनमाना चुस जोते हैं। श्रगर जमींदारों के गांव श्रवग श्रवग तहसीवों श्रीर ज़िवां में हुए तब तो उसे श्रीर भी श्रवने गाँवों की निगरानी करने का कम मौका रह जाता है और कारिन्दे लोग भौर भी श्रंधेर मचाने लगते हैं। इस बात को, कि ज़र्मीशर को ज़र्मीन की उसति तथा गरीव किसानों की भलाई का कुछ प्रयाल ही नहीं रहता. श्रार कोई मनुष्य देखना चाहे तो श्रवध के किसी तालुक्रदारी या श्रागरे के किसी ज़मींदारी में जाकर ये सब बार्ते स्वयं देख ले।

(२) जायदाद केवत एक लड़के को मिलनी चाहिये

जिस जड़के को खेती करने की रुचि हो श्रीर जिसे इस विषय में शिचा मिन चुकी हो। दूसरे जड़कों में दूसरी सपचि का यथाविधि बट वारा कर देना चाहिए। ज़मींदारी वै की जा सके, रेहन या हिवा हो सके पर ठेके पर कभी न दी जा सके और न डुकड़े डुकड़े करके वै ही की बासके।

#### (३) जमींदार के अधिकार

क्रमींदारों का उसके किसानों के उत्तर बुक्क न कुछ श्रधिकार श्ववस्य रहे, पर सोलह शाने न रहना चाहिए जिससे कि कारतकारों के उत्तर श्रायाचार न कर सकें। श्रार उन्होंने ज्ञमीन में कुछ उन्नित की है तो किसान से तै करके उसका कुछ लगान श्रवश्य बदा हैं। श्रार श्रापस में तै न हो सके तो सरकार से ते करा लेवें। पर इसके लिए कोई ख़र्चोंला उपाय न हो श्रीर न स्टाम्प वग्ने रह का मत्मदा रहे। क्योंकि मुक्रदमे बाज़ी से ग्रारीव किसान की ग्रारीवी श्रीर बदती जाती है। ज्ञगान बदाने के सिवा ज़र्मीदार को कुछ विशेष श्रधिकार भी दिए जायें जिससे वह गांव के छोटे-मोटे फारादे का निपटारा स्वयं कर सके।

काशतकारों के लगान को उत्पर कही हुई श्रवस्थाओं में जब कभी बढ़ाना हो तब केवल गाँव के पटवारी और श्रपने हलक्ने के क्रान्नगों से पूल-ताल करके उसका मसविदा तथार करे फिर वह मसविदा तहसील- हार के पास मंजूरी के लिए भेजा जावे। पर मंजूरी देने के पहले तहसील- दार उस काशतकार से पूल कर श्रपनी मजूरी है। लगान में परिवर्तन करने के दो मौकों में भिन्न भिन्न कृषि व्यवस्था के श्रनुतार भिन्न भिन्न समयों का श्रन्तर हो। बहुधा बारह से चौदह वर्ष का श्रन्तर होना चाहिए। इसके तिगुने चौगुने समय के बाद बन्दोबस्त किया जाते। मालगुज़ारों में किसी प्रकार की दुविधा न हो श्रीर मालगुज़ारों नियत करने में श्रिक समय न लगा करे।

# (४) जमींदार की जवाबदेहियां

एक तरफ ज़र्मीदार अपनी ज़र्मीन में समय समय पर खगाप हुए

सरकारी मालगुज़ारी का सरकार को देने का ज़िम्मेदार हो, और दूसरी छोर खेतों की उन्नांत करने, प्रामीणों की शिचा की निगरानी छौर सहयोगी बैंक छादि के सचाजन का ज़िम्मेदार हो। छौर जहाँ जहाँ छावश्यकता हो वहाँ वहां कुएँ, ताजाब, नहर, बाँध, पुज, सड़क छादि बनवाना उसी का सुख्य काम हो। उसके छाधकार में जितने गोव हों उन सब की निगरानी, पंचायत, सफ़ाई, जोगों की तन्युहरती सब उसे ही देखनी चाहिए। संचेप में यह कह देना चाहिए कि वह अपनी ज़मींदारी के सारे प्रामवासियों का सहारा और शिचक हो।

#### (५) श्रावश्यक शिज्ञा

ज़मीदार को सब प्रकार से समसदार और जवाबदेह बनाने के लिए कृषिकला और विज्ञान, रियासत की देख भाल, सहयोगी स्थाओं का समुचित ज्ञान इत्यादि इत्यादि बातों की शिचा अवश्य ही मिलनी चाहिए। उस उद्देश्य की पृति के लिए कृषि शिचालय की अत्यंत आध्यकता है। पर अभी जैसे एक एक प्रांत में एक एक शिचालय है उसके बदले प्रत्येक ज़िले तथा अन्य सुभीते के स्थानों में जहाँ तहाँ ऐसे विद्या-स्य बना देने चाहिए।

### तेइसवाँ अध्याय

# खेती के सहायक तथा खेती पर निर्भर व्यवसाय

भारतवर्षे के जीवन का सच्चा इरय कलकत्ता व वंबई जैसे शहरों में नहीं देखा जा सकता। जैसा कि हम कह चुके हैं, हिंदुस्तान के ६० की सदी जोग गाँवों में रहते हैं व जगभग ७२ क्री सदी जांग खेती बारी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हम यह भी लिख चुके हैं कि प्रत्येक किसान का साल में लगभग चार छः महीना बेकार जाता है। साल के प्रत्येक दिन खेती बारी का काम नहीं रहता । इससे प्रत्येक किसान के पास जितनी परिश्रम शक्ति रहती है वह सबका सदुपयोग नहीं कर पाता श्रीर श्रपनी थोड़ी सी ज़मीन पर जो कुछ भी परिश्रम करके पैदा करता है उसमें से साहुकार का क्रज़ें चुका देने, सरकारी लगान देने व गाँव के कुरहार, घोबी, नाई इत्याति को दे देने के बाद उसके पास बहुत कम रह जाता है। खेती करने के पहले जो उसकी भ्रवस्था थी वह भ्रवस्था उस ख़र्च के बाद कुछ सुधर नहीं जाती । उत्तरे बार बार किसी न किसी कारण से ऋदातात में पहुँचने के कारण बहुधा उसकी लुटिया तक विक जाती है। इसी से जैल इत्यादि से भी अधिक परिश्रम करने पर भी भारतवर्ष का प्रामीय समाज या यों कहना चाहिए कि हमारा असली भारतवर्ष गरीव है। फिर किसानों का उनकी ज़मीन के साथ जो संबंध होता है उसके कारण ही वे उसे छोदकर शहरों में पैसा पैदा करने के तिए नहीं जा सकते। इसी बेकारी ने देश के श्रसत्ती श्रभचितकों के हाथ पैर जरूद रक्खे हैं। जिस वृद्धि साम्राज्य में सूर्य कभी प्रस्त नहीं

होता, जो संसार के सबसे बदे पाँच महाराष्ट्र--श्रर्थात् बृटेन, श्रमेरिका, फ्रॉल, इटली श्रीर जापान में से एक है, श्रीर जो स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है, वहाँ के सदस्य संसार के कोने कोने में जीविका निर्वाह के लिए पहुँच कर वहाँ के श्रादिम निवासियों पर श्राधिपत्य नमाए हुए हैं। ऐसे बुटिश साम्राज्य में जिसका पाया गत योरोपीय महायुद्ध भी नहीं हिला सका था वहाँ भी बेकारी की समस्या है श्रीर वहाँ की सरकार बृटिश जाति के लोगों की बेकारी दूर करने के लिए रूस से संबंध क्रायम करती है। क्योंकि इस में क्यापार का बड़ा भारी केंद्र है। वहाँ के बेकार देहातियाँ को भारतवर्ष की फ्रीज में भारतवर्ष की राष्ट्रीय सम्मति के विपरीत भारतीय सिपाही से पैंचगुना चेतन देकर ज़बद्रती भरती किया करती है। श्रीर वहाँ की बेकारी को दूर करने के लिए वहाँ के लोग भारतवर्ष में तरह तरह के कमीशनों के मेम्बर बना बना कर भेजे जाते हैं जिससे भारतवर्ष का लाखों रुपया बर्बाद होने के सिवा कोई ख्रास फायदा नहीं होता। फिर भारतवर्ष जैसे परतंत्र देश की क्या कहें, जो केवल परतंत्र ही नहीं पर जहाँ का कला कौशल विदेशी सरकार की केवल बेपरवाही से ही विदेशी प्रतिद्वंदियों द्वारा नष्ट हो चुका है। यहाँ के निवासी अपने ही देश की फ्रीज के लायक नहीं समभे जाते हैं। इनके पास जीवन निर्वाह के अन्य सम्चित साधन भी नहीं हैं, और न इनकी उचित शिचा का प्रबंध ही है, जिससे वे प्रपनी समुचित उन्नति कर सकें। यहाँ के जिए तो बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन उप्ररूप धारण कर रही है। इस लिए वर्त-मान दशा की सुधारने के जिए केवज एक ही उपाय है। वह यह कि कब ऐसे रोजगार कायम किए जार्वे जिन्हें किसान अपने देकार समय में घर बैठे कर सकें।

बहुधा जोगों की यह राय है कि खेती के रक्षवे को क्यों न बड़ाया जावे ? हमारा उत्तर यह है कि श्रवश्य बढ़ाया जावे । जहाँ जहाँ खेती के जिए जितनी ज़मीन और मिज सके उतनी झरूर खेती के काम में जा ई जावे। इससे कुछ जाम अवश्य ही होगा। पर हमारे अजीचकों को दो बातें अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो यह कि इस प्रकार ज़मीन बदाने की संभावना प्रत्येक स्थान में नहीं है। वह जहां कहीं बदाई जा सकती है वहाँ भी एक हद से आगे नहीं बदाई जा सकती। दूसरे यह कि खेती के रझबे को बदाने से प्रत्येक किसान का रझबा तो बद ही जावेगा पर इससे उनकी दिमयानी बेकारी की समस्या पूरी तौर पर हज न हो जावेगी। पर खेती एक ऐसा उद्यम है जिसमें साज के ३६१ दिन काम नहीं हां सकता। शायद यह कहा जावे कि किसान अपने बदे रक़बे पर इस तरीक़े से बोए कि साज के बारहे महीने उसमें काम रहे। पर किनता इस बात की है कि फ्रसज भी तो दो ही हैं। फिर यह भी तो है कि किसान की बेकारी के कुज दिन एक साथ ही नहीं उत्पन्न होते पर साज भर में बिखरे हुए रहते हैं। इससे उस बटे हुए रक़ बे में एक दिन या दो दिन, एक सप्ताह या दो सप्ताह भजा क्या खेती कर जेगा।

इससे भारतवासियों की बेकारी दूर करने के जिए गोवों में कुछ ऐसे उद्योग ६ थे शुरू किये जावें जो या तो कृषिकर्म में सहायक हों या जो कृषि कर्म पर निर्भर हों। इससे न केवज उनकी बेकारी ही दूर होगी पर साथ ही साथ उनके कृषिकर्म में सहायता भी मिलेगी।

पर किसी भी सहायक उद्योग धंधे के क्रायम करने के पहती निम्न-तिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे धंधे ऐसे न हों जिन्हें बीच बीच में छोइते रहने से उनकी हानि हो या उनमें लगा हुन्ना मृतधन स्यथं ही जकदा हुन्ना पदा रहें, जैसे कपदा बनाने के कारख़ाने ह्रायादि। वे मौक्ने मौक्ने पर चालू रखने लायक हों जैसे, चर्सें ह्रायादि।

फिर वे धंधे ऐसे न हों जिनको चलाने के लिए किसी विशेष प्रकार की शिचा की श्रावश्यकता हो। जिन किसानों को साधारण शिचा ही दुर्लंभ है उन्हें भला कहाँ से किसी विशेष प्रकार की शिचा मिल सकती है। वे श्रापनी खेती छोदकर कब उस शिचा को ग्रहण करने जावेंगे। फिर उद्योग धंधा तो ऐसा हो जिसे छी, पुरुष, बातक, बृद सभी कर सकें, भीर जिसमें मृत धन श्रधिक न त्रागे। बिचारे किसानों के पास धार मृत धन ही होता तो क्या वे कृषि दशा न सुधार सकते थे १ फिर उनके तिए यह रोना ही क्यों होता; भीर श्रसत्त में ग्ररोबी दूर करने के तिए ही बेकारी को दूर करने को समस्या है।

वे उद्योग धंधे भी ऐसे हों जिनकी पैरावार किसानों की खेती के काम था सके या गाँव की अन्य 'यावायकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो या जो सबै प्राह्म वस्तु हो । गाँव में हेज़लीन स्तो, मुँह में व दाँत में लगाने के पाउदर इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी खपत वहाँ घ्रसंभव है। फिर यह बात भी ध्यान में रखना ऋत्यंत श्रावश्यक है कि प्रामवासियों के लिए एक ही उद्योग घंघा नहीं बताया जा सकता । गाँव में ऐसे दो चार धंधे चला दिये जावें जिसे प्रत्येक श्रादमी श्रानी श्रापनी योग्यना श्रीर रुचि के श्रनुसार कर सके। उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदपयोग हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से किसान को उसी उपाय का श्रवलंबन करना चाहिये जिससे उसे श्रधिक से श्रधिक जाभ हो सके। इसके जिए कोई सार्वजनिक सिद्धांत नहीं बताया जा सकता जिसके अनुकरण करने से सभी जोगों के बेकार समय का एकसा सद्पयोग हो सके। यह तो देश काल और अवस्था पर निर्भर है। कीन मनुष्य किस उद्योग घंधे का श्रवलंबन करे यह निश्चय करने के पहले पहत सी बातों पर विचार करना होता । जैसे उसके गाँव की भ्रवस्था-उसके पास नदी, पहाब, जंगज, खान वर्ग रह है या नहीं, उसकी शिचा, उसका सामाजिक जीवन ग्रमक काम करने से उसे जाति टंड का भागी तो न होना पहेगा, उसके घर की श्रवस्था, उसके घर में कितने छी-पुरुष हैं व कौन कौन किस काम के लायक हैं. इत्यादि ।

किसानों के बेकार समय के लिए दो प्रकार के काम चुने जा सकते हैं। एक तो वे जो खेती के जिए सहायक हों, दूसरे वे जिनका संबंध खेती से थोड़ा बहुत हो यान भी हो पर वे श्रास्य जीवन के जिए उप-योगी हों।

्र पहली प्रकार का काम है, गाय, भैस पालकर दृष्ट, दही इत्यादि का रोज़गार करना। गाय भैंस पालने से देवल दृष्ट, धी, दही का ही व्यापार नहीं होता पर साथ ही साथ गाय भैंस के बच्चे खेती के काम में आते हैं। गाय का गोवर और मूत्र खाद के काम खाता है।

दूसरे प्रकार के काम हैं तरकारी, भाजी या फल फूल पैदा करना, बेत, बाँस या सरकंडे से मेज़, कुर्सी, टोकरी, मोदा, चिक श्रादि बनाना, सन या मूँज से रस्ती बनाना, लकड़ी या मिट्टी से खिलीने बनाना, कपड़े हुनना, मुर्गी पालकर श्रंडे का रोज़गार करना, ताद या खजूर के पत्ते से पंखे बनाना ह्त्यादि।

बंबई के कोश्रापरेश्व सोसायशे के मृतप्व रिजस्ट्रार मिस्टर यु॰ वेंक (Mr. Ewe Bank) ने यह पता लगाया है कि भारतवर्ष में एक करोड़ सत्तर लाख श्रादमी छोटे छोटे कारज़ानों में काम करते हैं। यह सच है कि देश में बहुत से कला-कौशलों में कारीगरों की वह पुरानी निपुणता नहीं रही, श्रीर उनकी कार्य-प्रणाली तथा उनके श्रीज़ार बहुत मामूली हो गये हैं। पर मनुष्य संख्या के बढ़ने के कारण गाँव में ऐसे बहुत से छोटे मोटे धंधे वह रहे हैं जिनमें विशेष कला कौशल व निपुणता की श्रावश्यकता नहीं रहती श्रीर उन उद्योग धंधों को थोड़े से ही परिश्रम से सीखा जा सकता है। इन धंधों को करने के लिए कच्चा सामान (Raw material) वहीं गाँवों में मिल जाता है। जर्मनी के गृह उद्योग धंधों (Cottage industries) में वहाँ की जनता का दे माग लगा हुश्रा है श्रीर उन धंधों की संख्या वहाँ के कुल धंधों के हिसाब से ३० फी सदी है। इसी प्रकार डेनमार्क के द० फी सदी कारज़ाने ऐसे छोटे छोटे हैं जिनमें पाँच या पाँच से भी कम लोग काम करते हैं। भारत- वर्ष के बहुधा गृह-उद्योग धंधों का नाश तो इसी लिए हो जाता है क्योंक

उनके चताने के लिए सुमीते से मूलधन नहीं मिलता। भारतवर्ष के कारीगर ग़रीबी के कारण एजंटों व विज्ञापनों के न चला सकने से केवल अपनी उपन बेंचने में ही श्रसमर्थ नहीं हैं पर साथ ही अपनी उपन के लिए वे श्रन्छों सामग्री व श्रन्छे श्रीज़ार का उपयोग भी नहीं कर पाते जिससे उनकी उपन भी ऊँचे दुनें की नहीं होती। बहुत से कारीगर महाजनों के कर्ज़शर रहते हैं श्रीर अपने श्रपने महाजनों के कहने के श्रनुसार उनके लिए वस्तु उत्पन्न करने में श्रपना जीवन बिता देते हैं। महाजनों को कभी भी यह शीक्ष नहीं होता कि उनके देश में श्रन्छी श्रन्छी व सुरर सुरर वस्तुएँ बनें। वे लोग श्रपना सुरत का फ़ायदा देखते हैं श्रीर काम चलाने लायक सस्ता व सादा माल ही बनवाना पसंद करते हैं।

गृह उद्योग के लिए कर्ज व सहयोगी संस्थाओं के सुभीते

पूरोप के महाद्वीप में वहाँ के भिन्न भिन्न देश की सरकारें कारीगरों को यंत्र आदि उधार देकर उनके कला कौशल को बढ़ाती रहती हैं। हंगरी देश की सरकार ने सन् १८६६ श्रीर १६०६ ईसवी के बीच १६२२ कारीगरों को लगमग ३७,६२,४६७ काउन श्रथना १,३६,३६,-२७३ क्यमों की मशीन को सहायता दी थी। इस प्रकार मशीन श्रीर रुपये उधार देकर पारचात्य देशों की सरकार कारीगरों को सहायता तो करती ही है, इसके सिवा सहयोगी बैंक इत्यादि खोलकर भी उनकी कमी को दूर करती है। भारतवर्ष के कई स्थानों में कारीगरों की एक प्रकार की सहयोगी संस्थाएँ खुल चुकी हैं जिनकी श्राधिक व्यवस्था करने के लिए कई व्यवसायिक संघ खुल चुके हैं। इन सस्थाशों से कारीगरों को काफ़ी फायदा हो रहा है। पर व्यवसायिक संघों के नियमों को छुछ नम्न श्रीर सर्वप्राह्म होना चाहिए जिससे वे भिन्न भिन्न श्रवस्थाओं में लागू हों। इन संस्थाओं से कारीगरों को बीजक या मज़दूरी चिट्ठी पर उधार मिल जाना चाहिए श्रयांत्र कारीगर श्रपनी चीज़ें बनाकर बेचनेवाली सहयोगी संस्था को दे

देता है और हंस्था उसको चिट्टी देती है जिसमें कि उसके माज का पूरा विवरण श्रीर दाम लिखा रहता है। कारीगर को इस चिट्टी की श्रमानत पर बेंकों से रुपया मिल जाता है। स्विरज़र लैपड के बेंक वहाँ के कारी-गरों को ककून ( कीड़ों द्वारा बनाया हुन्ना रेशमी ग्रयहे ) की ग्रमानत पर रुपया उधार देते हैं । क्रज़ियार से यह शर्त करा लेते हैं कि जब तक वह बैंक का कर्ज़ न चुका देगा तब तक वह श्रपना भाज बाहर नहीं बैंच सकेगा । इसी प्रकार ढाका, मुशिदाबाद, मधुरा, बनारस तथा श्रीर केंद्री के ज़ुजाहों के जिए तरह तरह से सभीता कर देने की श्रावश्यकता है। ज़ुलाहों को इस बात की शिचा दी जानी चाहिये कि वे ऋपने कपास व रेशम के तार श्रपनी सहयोगी संस्थाओं से ख़रीदें। उन जोगों को करवा माल या उत्तम प्रकार के चरखे व करघे खरीवने के लिए रूपये उधार दिये जाने चाहिये व उन्हें यह सिखाना चाहिये कि वे श्रपना माल श्रपनी सहयोगी स'स्थार्थ्रों के हाथ ही बेंचा करें. जो उन्हें इतनी सहा-यता दे रही है। इसी प्रकार रंगरेज़, चमार, बढ़ई, लोहार, सुनार, कसैर, दरेर छादि छमीर या ग़रीब सभी कारीगरों को भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न सहयोगी संस्थाए बना देनी चाहिये। ब्रह्मदेश में सहयोगी प्रथाश्री द्वारा सहायता करने के जिए कपडे बुनने, बतेन बनाने और जाख की पालिश वरने के काम चुने गये हैं व उनके लिए कई सहयोगी संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। उड़ीसा के वैद्यराज पर में काँसे के बर्तन बनाने के जिए एक ज्यापारी सघ खोजा गया है। यूरोप में सहयोगी संस्थायों के द्वारा जिनके पास ख़ुद की मशीर्ने, बिजजी की रोशनी, व तावत (Power) इत्यादि रहती है पैदावार मे उन्नति करने. उसमें नये नये श्राविष्कार करने व हर प्रकार से उन्नति करने के लिए गृह उद्योग कला (Cottage industries) को वही सहायता मिलती है जो किसी बड़े भारी कारखाने को प्राप्त हो सकती है। जहाँ कोश्रापरेटिव सोसायटी या सहयोगी संस्थाएँ श्रागे नहीं बदती हैं वहाँ कारीगरों श्रीर कोश्रापरेटिव सोसायटी के बीच एक व्यापारी मंडल क्रायम कर देना चाहिए। स्विटज़रलैयड देश के व्यापार के विषय में, जिसमें देहात के ३४,००० हज़ार मज़दूर काम करते हैं, यह एक बात जानने लायक है कि उन्हें क्रीमती श्रीज़ार उसी प्रकार के व्यपारी मंडल से उधार मिलते हैं जिनसे वहाँ बहुत लाम हो रहा है।

गृह उद्योग घंधे या कला ( Cottage industries ) का संगठन

गृह उद्योग कला में व्यपारी मंडल के न होने से बहुत बाधा पहुँ-चती है। विषरे हुये व श्रसंगठित गृह उद्योग कला में महाजनी द्वारा लूट मची रहती है। जर्मनी के छोटे छोटे रोजगारियों के समदाय एक में मिलकर करचा माल ख़रीवते हैं. एक में मिलकर मशीनों को बर्तते हैं श्रीर एक साथ मिलकर श्रपनी उपन को बेचते हैं। जो कुछ पैरा होता है वह व्यक्तिगत कारोगरों की सम्पन्ति होनी है। इसी प्रकार भारतवर्ष में कुछ उन्नति ज़रूर ही हो रही है। मैस्र सरकार ने गृह उद्योग कला द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं के प्रचार के लिए बहुत प्रयत्न किया है। प्रत्येक गांत में ज्यापार के बड़े बड़े केंद्र व गोदाम खोले जा चुके हैं जैसे यू० पी० शार्टस एवर ब्रेफ्टस इग्यारियम ( संयुक्त प्राँत का कता कौशक्त भवन ) जलनऊ, श्रीर पञ्जाब श्रार्ट्स एएड क्रेप्ट्रिस इम्पोरियम, जाहोर । पर इसमें भी अधिक की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रांत में श्रव्हे श्रव्हे नम्ने, श्रद्धे श्रद्धे यंत्र, व्यापार कता श्रादि के प्रचार व विज्ञापन के लिए केन्द्र खोजने चाहिए। जर्मनी में सरकार की सहायता से कई उद्योग धंधे खहे हो गये हैं जैसे घड़ी बनाना, पेंसिल बनाना, हाथी दॉत, सीप, व कछुत्रे की खोपड़ी छादि के व्यापार । भारतवर्ष में भी व्यापार की छोर यदि सरकार श्रवसर हो तो देश के मुख्य मुख्य उद्योग धंघों के सिवा प्राचीम काल के और भी बहुत से उद्योग धंधे चलने लग जावें श्रीर किसानों की बेकारी दूर हो जावे जिससे देश एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो जावेगा। खिलीने बनाना, काराज़ के फल-फूल बनाना, दफ़्ती के ढब्बे व संदूक बनाना, घास की घटाई व फर्श बनाना, गोटे दिनारी बनाना तथा अन्यान्य प्रकार के कलावत्तू के काम संभव हैं। स्थान व अवस्था भेद के अनुसार ऊपर लिखे हुये कामों के सिवा अन्यान्य उधोग- धंधे भी खेती के साथ गाँवों में चलाये जा सकते हैं।

सरकार को लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के कला कौशल की शिना प्रदान करना श्रत्यंत श्रावरयक है। इस प्रकार की शिना की पदिति इस तरह कर दी जाने कि निद्यार्थी स्फूल से निकलते ही उत्तम श्रेगी की वस्तुएँ बना सकें। इन स्फूलों को पड़ोस के ऐसे स्फूलों से भी संबंध बनाये रखना चाहिए जिससे कि ने एक दूसरे की निषुणाता को सीखते रहें।



### चौबीसवाँ अध्याय

# **प्राम्य जवीन का पुनरुद्धार—विषय का दिग्दर्शन**

ज़रा ध्यान देने से मालुम होगा कि हिंदुस्तान की ग़रीबी के जितने कारण हैं उन सब कारणों का एक चक्र सा बन गया है। यह चक्र सहा ग़रीब भारतवासियों के गले पर चलता चला आता है जिससे कटते-कटते आज वे अत्यंत ही होन दशा को प्राप्त हो गये हैं। एक विपत्ति किसी दूसरी विपत्ति का कारण है तथा उस विपत्ति का कारण कोई और विपत्ति है। इस प्रकार एक दूसरे से कारण कार्य का कुछ ऐसा संबंध हो गया है कि यह निश्चय कर लेना आसान काम नहीं है कि उनकी ग़रीबी का सव प्रथम कारण कौन सा है। किन्तु कदाचित् मूल कारण सर्वसाधारण की आश्वाता है। (शिका का यहाँ बहुत विस्तृत अर्थ लगाना होगा)। अशिका से लोगों के रहन-सहन का दर्जा बहुत घट जाता है। नीचे दर्जें के रहन-सहन से संतान और वस्तु-उत्पादन कियाओं में बहुत जापरवाही आ जाती है। इससे मनुष्य तो बद जाते हैं पर जीवन-निर्वाह की सामग्रियों बहुत कम हो जाती है। जीवन-निर्वाह की सामग्री की कमी से यात्राग्रिव समुचित शिका के साधन नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार दुर्भाग्य का यह कुचक्र सदैव चलता रहता है।

भारतवर्ष में ग़रीबी का सबसे मुख्य कारण सार्वजनिक शिक्षा का श्रमाव है। शिक्षा का श्रयं यहाँ केवल श्रक्षर ज्ञान से नहीं है जिससे केवल पढ़ना व जिखना श्रा जाता है। एर उसका मतलब उस सार्वजनिक शिक्षा व श्रम्यास से है जिससे मनुष्य को मनुष्यों व वस्तुओं के सार- तःत्र का ज्ञान हो जाय श्रीर जिससे उसकी ज्ञानेन्द्रियों की पूरी तरह से उन्नति हो सके ।

शिज्ञा के विस्तृत अर्थ को छोड़कर यदि उसका अर्थ यहाँ पर वेवल अन् ज्ञान ही नगावें तो हमें मालूम हो जावेगा कि इस श्रन्र ज्ञान से हीन होने से बहत सी ब्रराइयाँ पैदा होती हैं। बिना जिखना-पदना जाने मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों का विकास नहीं हो सकता। पर इस श्रभाव का सीधा श्रसर भी मनुष्य पर पहला है। जीवन के किसी कार्य-चेत्र में देखिये. श्रशिचा उन्नति के मार्ग में बढ़ा भारी रोड़ा है। हमारे समाज सधारक गजा फाइ-फाइकर व्याख्यान देते हैं। जेख जिख जिखकर दस्तों व रीमों काराज वर्षाद कर देते हैं पर उनकी प्रकार को केवल श्ररणय-रोदन समांसये । श्रसंख्य भारतवासी जो शहरों से दूर एकान्त आग्य-जीवन ब्यतीत कर रहे हैं उनके कानों तक सुधारकों की श्रावाज़ नहीं पहुँचती क्योंकि वे पढ़ना विखना नहीं जानते । उन्हें श्रवर ज्ञान तक नहीं है । विद्वानों द्वारा प्रस्ताव पास होते हैं. ब्याख्यान दिये जाते हैं, साहित्य पर साहित्य तैयार होता है। पर हमारे देहाती समाज के जिए. जो कि भारत-वर्ष के श्रसती बाशिन्दे हैं, श्रन्त में वही कहावत रही कि "भैंस के शारी बीन वजावे भैंस बैठ प्राराय।" मान लीजिए हमारी संस्था द्वारा नियुक्त कृषि विशेषज्ञ ने वर्षों सपरिश्रम अन्वेषण करके कृषि-श्रवस्था सुधारने के जिए एक विरुक्त समुचित सिद्धांत निकाला जिससे पथार्थ में बहुत हो सकता है, किन्तु जिनको इन अन्वेषणों, न्याख्यानों, खेखों व सुधारों को धावश्यकता वास्तव में है, उनके धपढ़ होने के कारण ये सब काला श्रवर भैंस बराबर है। धन्य है हमारे सधारकों को श्रोर धन्य है हमारी उस सरकार को जो भारत को स्वतंत्रता देने के विरुद्ध सदैव इन वरिद्ध नारायण की यहाई देते रहते हैं किन्तु जिनके पढ़ने जिखने का ऐसा अच्छा प्रबंध है कि आज तक वे पढ़ ही न सके। कृषि संबंधी कमीशन पर जाखों रुपये खर्च करने के बजाब बढि सरकार इसी पैसे को किसानों की ग़रीबी के वास्तविक कारण

श्चिशिका को दूर करने में लगाती तो कहीं ज़्यादा फ्रायदा होता। पर पराये से श्चपनी भलाई की श्वाशा करना हो मूर्लता है। राष्ट्रीय सरकार होती तो कुछ हमें शिकायत करने का हक भी था। श्वस्तु भारतवर्ष में सहयोगी संस्था संबंधी वर्तमान साहित्य के पढ़ने से यह मालूम हो जावेगा कि जो कोग इससे संबंध रखते हैं उन लोगों की यही राय है कि निष्चरता ही सहयोगी भावों की उन्नति करने में बड़ी भारी बाधा है।

जब शिचा का विस्तृत श्रर्थ जगाते हैं तो ऐसी शिचा का श्रभाव तो श्रीर भी शुज़ब हा रहा है। इसी श्रभाव से हमारी जनता के विचार बहुत सक्तित रहते हैं। उनमें सदैव उदासी छाई रहती है व उनके ध्यान में यह कभी भी नहीं भाता कि उनकी भवस्था सुधर सकती है। यह सच नहीं कि वे अपनी अवस्था सुधारना नहीं चाहते या यदि उन्हें उच्च दर्जे का जीवन-पथ बताया जावे श्रीर उसे पाने की उन्हें संभावना हो तो वे इन्हार कर होंगे। पर यह सच है. कि वे श्रपनी इस श्रवस्था को श्रासाध्य सममते हैं और इसीसे उन्हें जो छुछ मिल जाता है उसी पर संतुष्ट रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं । भविष्य में उन्नति की स्नाशा उनके विष् इतनी बार भग हो चुकी है कि उन्हें श्रपना भविष्य श्रधकारमय दीखता है। इससे श्रवरज्ञान श्रीर वास्तविक शिचा के बिना भारतीय जीवन का श्रादर्श नीचे गिर जाता है। इन दोनों का परिणाम हमारे सारे कार्यों वर पदता है। यह निविवाद है कि रहनसहन के दर्जें से और मनुष्य की उत्पादक शक्ति से घनिष्ठ संबंध है। एक में ग्रन्तर होने से दूसरे में ग्रवश्य ही अन्तर होता है। जिस मनुष्य की उत्पादक शक्ति कम है उसकी आय भी कम होगी और जिसकी श्राय कम है उसका रहन-सहन भी हरका होगा। जिसका रहन-सहन ऊँचे दर्जे का होगा उसमें श्रधिक उत्पादक शक्तिभी होगी वर्षोंकि वह अधिक समसदारी के साथ व अधिक समय तक काम कर सकेगा । उँचे दर्जे के रहन-सहन वाला मनुष्य सब उत्पादक उपायों का संगठन धन्छी तरह से करेगा जिससे परिश्रम की उत्पादक शक्ति और भी बढ़ जावेगी। इससे श्राय भी बढ़ जावेगी श्रीर श्राय के बढ़ते से रहन सहत का दर्जा श्रीर भी बढ़ जावेगा।

समाज के रहन सहन के दर्जे और उत्पादक शक्ति में जिस प्रकार र्घनिष्ठ संबंध है उसी प्रकार उसके रहन सहन के दर्जे श्रीर संतानोक्षत्ति में संबंध है। यहाँ पर भी खपर कहे अनुसार एक दूसरे में कारण श्रीर कार्य का संबंध है। जिन जोगों का रहन-सहन केंचे दर्जे का होता है जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाय कि वे भ्रपनी संतान का उचित पालन पोपण व शिता का प्रवध कर सकेंगे, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से श्रधिक से श्रधिक काम करके अपने समुचित श्राराम के लिए काफ्री रुपये पैदा कर लेंगे, तब तक वे संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते। "समुचित घाराम" की व्याख्या भी माता-पिता के रहन-सहन के दर्जे पर निर्मर रहती है। उनकी सतान की श्रमुक संख्या उरपन्न करने पर सदैव इन विचारों की जगन जगी रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि अधिक सन्तान उत्पन्न कर तेने से जो आराम व सख हमारे पास अभी है उसमें कमी हो जाने या जिसे प्राप्त करने की हमें श्राशा है उसे प्राप्त न कर सकें। जिस प्रकार रहन-सहन का दर्जा उरपादक शक्ति पर निर्भर रहता है उसी प्रकार सन्तान-उरपत्ति का भी रहन-सहन पर बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि सन्तान-उत्पत्ति का रहन-सहन पर सीधा असर नहीं पहला बल्कि पहले इसका असर वस्तु उत्पादन शक्ति पर पड़ता है और फिर इसी से मनुष्य के रहन सहन पर भी पड़ता है।

हममें हमारी रहन सहन की श्रेणी नीची होने से दोहरी बुराई पैदा होती है। वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, श्रसंगठित रहता है, उनकी उन्नित नहीं हो सकती और साथ ही श्रयोग्य समक्त और कमज़ोर लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, जिनमें उन्नित करने की न तो श्राकांचा है श्रीर न तो साहस ही है।

इस विपय में हम यहाँ पर जनसंख्या श्रीर वस्त उत्पादन की विशेष-ताश्रों की कुछ चर्चा कर देना श्रनुचित नहीं समसते । हिद्दस्तान में लोगों का श्रकसर कम उन्न में विवाह कर दिया जाता है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए श्रीयुत रायसाहेब हरविलासजी शारदा के प्रयत्न से सरकार ने जो सन् १६२६ ईसवी से एइ बाज-विवाह विरोधक क़ानून बनाया था उसके जारी होने के पहले, अर्थात् पहली अप्रैल सन् १६३० ईसवी के पहले, उस क़ानृन से बचने के लिए हिन्तू मतानुसार लगन न होने पर भी देवोत्थान के बाद से होबी तक हिदुस्तान में एक साथ ही हज़ारों विवाह हो गए हैं। यहाँ तक कि कलकत्ता, बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में एक एक दिन में विवाहों की संख्या एक हज़ार तक पहुँच गई थी। एक एक दो दो वर्ष के बच्चों का विवाह गोद में जेकर कर दिया गया है। बाज-विवाह के कारण एक द्वित की बहुत संतानें पैदा हो जाती हैं। देखा गया है कि हिदुस्तान में किसी किसी जड़की के बारह वर्ष की ही वम्र मे सनान होने जगती है। इससे संतान दुवंब पैदा होती है। संतान की यह दुवैजता प्रत्येक दस वर्ष के बाद बढ़ती जाती है। किसी भी भार-तीय परिवार मे जाकर देखिए; बाबा तो ६० वर्ष की उम्र में काफ्री मज़-बृत मिलेगा, उसका चालीस वर्षं का लदका तुलनात्मक दृष्टि से उससे कमज़ोर मिलेगा श्रौर नाती का तो बीस वर्ष की उन्न में जो ठीक लड़क-पन के दिन हैं चेहरा पीला, आँखों पर चश्मा और गालों में गड्ढे दीख पहेंगे। यह सब विचार करने की बातें हैं कि श्राधिक जीवन पर व हिंदुस्तान की ग़रीबी पर इसका क्या श्रसर पढ़ता है। इसका प्रकट प्रभाव तो यही पड़ता है कि चूंकि हिदुस्तानी श्रौसतन शरीर श्रीर दिमाग्न से कमजोर होते हैं इससे पाश्चात्य देशवासिवों की अपेचा उनकी वस्तु-उत्पादन शक्ति बहुत चीण होती है। फिर चूंकि दूसरे देशों की अपेचा श्रौसतन भारतीय मनुष्य का जीवन काल बहुत कमाहोता है इसमें दूसरे देशों की श्रपेचा उस परिमित समय में परिश्रम करने पर भी देश को

बहुत कम लाम होता है। सुभीते के लिए साधारण सा उदाहरण जे लीजिये। मान लीजिये कि अ और ज नामक दो देश हैं। अ देशों में मनुष्य की श्रीसतन उम्र पचास वर्ष की है श्रीर व देश में केवल ३४ वर्ष की है। दोनों देशों के मनुष्य २० वर्ष तक शिचा पाते हैं। उनमें से प्रत्येक की शिचा मे तीन तीन हजार रुपये लगते हैं। शिचा के बाद उनमें से प्रत्येक की शामदनी १००) रुपये मासिक है। श्रव यही देख लीजिये कि उन दोनों में उत्पादन शक्ति के लिए जो ख़र्चा हुआ है उसके श्रनुसार किस देश के श्रादमी ने श्रिषक पैदा किया। अ देश के मनुष्य ने सौ रुपये मासिक के हिसाब से बाकी के तीस वर्षों में ३६,००० रुपये कमाये श्रीर उसी हिसाब से व देश के मनुष्य ने श्रपने बाकी के १४ वर्षों में केवल १८,००० रुपये पैदा किये। हम श्रव ज़रा यह विचार करें कि इस प्रकार को कमी का राष्ट्रीय जीवन पर क्या श्रसर पहला है।

किसी देश की वस्तु-उत्पादन किया पर तीन तरीक्रों से विचार कर सकते हैं—कृषि, उद्योग-धंधा श्रीर वाणिज्य व्यवसाय ।

( श्र ) कृषि—भारतवर्षं का कृषि कर्म यहाँ की प्राकृतिक, धार्मिक, सामाजिक श्रवस्थाश्रों तथा देश में प्रचित्तत क़ानून पर निर्भर है। इनमें से प्रत्येक श्रवस्था का एक दूसरे पर श्रसर पढ़ता रहता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कृषिकर्म पर देश की प्राकृतिक श्रवस्था के सिवा उपरोक्त श्रम्य श्रवस्थाश्रों का भी श्रसर पढ़ता है क्योंकि इसी जानकारी के श्राधार पर वर्तमान दशा को सुधारने के जिए उपाय किये जा सकते हैं। बहुधा जोगों की तो यह राय है कि इन श्रवस्थाश्रों के सुधार करने के जिए एक साथ ही प्रयत्न किये जावें क्योंकि जिन मिन्न श्रायंक समस्याश्रों का श्रसर खेती पर पढ़ता है उनमें श्रापस में घना संबंध है।

अमरीका और फ्रांस की तरह यहाँ की प्राकृतिक अवस्थाएँ आशा-जनक वहीं हैं। यहाँ की ज़मीन में खनिज पहार्थ, ख़ासकर चूना और फ्रास्फेट ( Phosphate ) बहुत कम हैं जिसका यह परिणाम होता है कि यहाँ के अनाज वज़न में वहुत हरके होते हैं। फिर चूंकि खेती की सारी ज़मीन तक निदयों की पहुँच नहीं है इससे यहाँ की खेती वर्षा पर बहुत निर्भर रहती है। इसी परवशता के कारण यहाँ बरावर अकाज पड़ा करते हैं जिससे कि यहाँ के जोग प्रारब्ध-वादी हो जाते हैं। इसी प्रारब्ध-वाद के कारण उनके अन्यान्य कामों के सिवा उनकी खेती बारी में बड़ी बाधा पहुँचती है। हिंदुस्तान के कारतकारी ज़ानून साम्यवादात्मक हैं। इसके विषय में पिछुतो अध्यायों में खिख चुके हैं इससे उन्हें यहाँ पर अधिक दुहराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक एक छुटुंब संगठित रहता है तब तक तो सब काम अच्छी तरह से चलता है परंतु परिवार में फूट होते ही जो बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं उन सबों का ज्ञान पाठकों को हो चुका है। जब तक जनसंख्या अधिक नहीं रही तब तक उत्तरा- विकार के वर्त्तमान नियमों से कोई अधिक हानि नहीं होती थी पर अब इस बुराई को जहाँ तक हो सके शोध ही नाश कर देने में मजाई है।

विद्वानों का कथन है कि ग़रीशी ग़रीबों को सत्यानाश कर देती है। इस कथन की सचाई भारतवर्ष के किसानों को देखकर पूरी तौर से ज्ञात होती है। ग़रीबी के कारण वे लोग न तो उच्चश्रेणी के श्रीज़ार ही ले सकते हैं शौर न उन्नतिशील उपायों को ही काम में ला सकते हैं। सदैव पुराने-पुराने श्रीज़ारों से पुरानी प्रथा के श्रनुसार काम करते रहने से समय श्रीर परिश्रम शक्ति की बहुत हानि होती है।

ग़रीबी के कारण इतना पैसा भी नहीं जुटा पाते कि क्रणरदार खिल-हान या कोठार बना सकें। फ़सल के बाद सब काम खुली जगह में ही, होते हैं जिससे पानी बरस जाने पर सब बना-बनाया काम विगद जाता है। पाश्चाल्य देशों में फ़सल काटने के बाद उसे साये में रखते हैं फिर वहीं से बाज़ार के लिए तैयार करते हैं।

हिंदुस्तान के कृषि-कर्म में बहुत से दोष है जिनसे खेती की वार्षिक

उरवित्त में बहुत कमी श्रा जाती है। स्वर्गीय राय बहादुर गंगाराम के अनुसार इसका प्रधान कारण यह है कि जो ज़मीन जिस फसल के लायक है वह उसी फ़सल के पैदा करने में विशेषतया नहीं लगाई जाती। वृदिश भारत की कृपि-ताजिका के देखने से यह मालुम होता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों में एक ही रक्क वे में भिन्न-भिन्न परिमाण में वही वही अनाज पैदा होता है। ज़मीन की यांग्यता का ध्यान न रखकर सब स्थानों में प्रत्येक प्रकार की फ़सल पैदा की जाती है। जब यातायात के सुभीते नहीं थे तब ऐसा करना ठीक भी था। पर श्रव तो श्रस्विधाएं दूर हो गई हैं, श्रव सब प्रकार की उपज को एक ही स्थान में पैदा करने की प्रथा की दूर कर देना चाहिए। उपज में विशेषता प्राप्त करने से जो जाभ होता है उसके विषय में कुछ श्रक देकर हम यह बता देना चाहते हैं कि उपन में इसके बिना कितनी कमी हां जाती है। सयुक्त-शात श्रोर विहार में एक एक एकड़ ज़मीन में ११३ मन तक रोहूं पैदा होता है। पश्चिमांत्तर-सीमा-प्रांत में ७ मन तक होता है। क्यास सिध मे १४ पौगड तक तथा ब्रह्मदेश में ७२ पौगड तक होता है। यह बहुत ही ख़राब बात है। यदि प्रत्येक प्रात श्रपनी अपनी ज़मीन के श्रनुसार फ़सल पैदा करने लगे तां सारी राष्ट्रीय उपज में बहुत उन्नति हो।

फिर हमारे किसान रवी की फ्रसल के बाद ज़मीन को बिना जुताई किये हो छांड़ देते है। नतीजा यह होता है कि मई-जून की गरमी से ज़मीन सूख कर बहुत कड़ी हो जाती है जिससे बरसात में पानी उस ज़मीन को पूरी तौर से लाभ नहीं पहुँचा सकता।

संचेप में दृषि की ग़रीबी के दो मुख्य कारण हैं। इस किताब के इन तेइसों अध्यायों को पढ़ लोने पर स्वय पाठक ही यह नतीजा निकाल लोंगे कि हिंदुस्तान की ग़रीब के हुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है अभाव ( want ) और दूसरा कारण है अपब्यय ( waste )। यहाँ निपुण और संगठित आयोजना की कमी है। परिश्रम और मुल्लधन में

संगठन और आयिक परिमाण में खेती के रकवे के न होने की कमी है।
श्रीर दूसरी श्रोर वर्वादो है। पुराने श्रीज़ार व श्रसंगिटत परिश्रम शिक्त के कारण समय की वर्वादी, परिश्रम शिक्त की वर्वादी श्रीर इस समय खेती के लिए जो कुछ भी सामग्री मिल सकती है सदुपयोग न करने के कारण, उसकी भी वर्वादी होती है। इन्हीं दो मुख्य दोपों के कारण हमारा देश गरीब है श्रीर इन्हीं दोपों को दूर करके दूसरे देश धनवान हो गये हैं। इससे गाँवों को फिर से रुगिटत करते समय इन दोनों दोषों को दूर कर देने की बढ़ी श्रावश्यकता है।

### पचीसवाँ अध्याय

# यमीय जीवन का पुनरुद्धार--शिचा

पिछ्ने श्रध्याय में भारत की दोन दशा श्रीर उसकी कृषि की हीनता की विवेचना कर खेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि इन सब के दो मुख्य कारण हैं—श्रभाव श्रीर वर्वादी। इन दोनों दोषों को दूर करने के केवल दो मुख्य उपाय हैं—एक तो शिचा श्रीर दूसरे सह-योगी संस्थाश्रों का प्रचार। शिचा से किसान को कृषि के उन्नतिशील उपायों का तथा कृषि संबंधी श्रन्यान्य श्राधिक पहलुश्रों का समुचित ज्ञान हो नावेगा श्रीर सहयोगी संस्थाश्रों से उसकी कमी तो पूरी हो ही जावेगी पर साथ ही उसकी फिज़ूल खर्च न करने की श्रादत पड़ जाने से बर्बादी से भी उसकी वचत हो नावेगी।

सन् ११११ ई० के सुधार क़ानून के बाद से प्रत्येक प्रांत में शिचा की उन्नति होती जा रही है श्रीर प्रामों में प्रारंभिक शिचा पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। यद्यपि गत दस वर्षों में इस विषय में बहुत कुछ उन्नति की गई है पर सच पूछा जावे तो श्रमी सार्वजनिक शिचा की समस्या एक श्रंशमात्र ही हता हो पाई है। इसका कारण यह नहीं है कि जोगों में विद्या पदने का उत्साह नहीं है। पर श्रसत्ती कारण पैसे की कमी ही है। यह श्राशा की जाती है कि भविष्य में इस काम के लिए श्रिषक पैसा मिल जावेगा श्रीर सार्वजनिक शिचा की श्रिषक उन्नति होती जावेगी।

पर हमें ऐसा मालूम होता है, हमारी शिचा संबंधी उन्नति के मसविदों में एक बात का ज़रा भी ख़्याल नहीं किया गया है। वह यह कि शिचा-पद्धति कुछ ऐसी हो जावे कि विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके गॉवों से अपना संबंध और सहाजुभूति न तोड़ हैं। लोगों की यह धारणा बहुत दिनों से चली आरही है कि वर्तमान शिचापद्धति बहुत ही श्रव्यवहारिक है और ग्रभी तक ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की गई है जिससे कि शिचा समाप्त करने के बाद विद्यार्थी इस लायक हो जावे कि श्रार्थिक-जीवन के किसी भी चेत्र-यथा व्यापार, कलाकौशल व्यवसाय कृषि इत्यादि, सें विना किसी कठिनाई के प्रवेश कर सके। उचित शिका का मतलब उस शिचा से है जिससे उसके सब अवयव पूर्ण सज्जान हो जावें, उसमे मनुष्यत्व की पूर्ण मात्रा आ जावे उसके विचारों में स्वतंत्रता आजावे, सांसारिक विवेचना करने का शक्ति या जावे और उसे भन्ने और बरे की विवेचना करने का ज्ञान हो जावे । प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इन शक्तियों के बीज रहते हैं। उन बोजों से श्रंकर फूटना, उसमें परलव जगकर उसका पूर्व विकास होना उसकी शिक्षा पर निर्भर रहता है। रहन-सहन के दर्जें को ऊँचा उठाने के जिए ऐसी ही शिचा की श्रावश्यकता होती है बिससे मनुष्य की सारी योग्यताओं को उत्साह मिले और उनका विकास संपूर्ण रूप से हो जाने। यदि हम मनुष्य जीवन की व्याख्या करें तो उसकी तीन प्रकृतियें निकलती हैं--भौतिक, मानसिक और श्राध्यात्मिक। भौतिक का धर्य उसके शरीर तथा उसकी कर्मेन्द्रियों से है। मानसिक का अर्थ उसकी जानेन्द्रियों तथा मन के द्वारा सांसारिक वातों के जानने की शक्तियों से है। श्राध्यात्मिक का उसके दिख और दिमाग़ से संबंध है. जिसकी मदद से मनुष्य को संगत श्रीर श्रसंगत, भन्ने श्रीर बुरे का ज्ञान होता है तथा उसका सांसारिक वस्तुओं भीर ईश्वर के साथ क्या संबंध है इसका ज्ञान होता है। मानसिक श्रीर श्राध्यासिक विवेक के बीच श्रंतर निकालना कुछ सरल काम नहीं हैं, क्योंकि श्राध्यात्मक विवेक मनुष्य की मानसिक श्रवस्था का ही विकास मात्र है, जिसमें मनव्य की मानसिक वृत्ति ही कार्य करती है। दोनों में अंतर उनके विभिन्न इष्टिकोगा और उनके अंतिम उद्देश्यों में है। प्रत्येक मनुष्य में इन प्रकृतियों की ये सब अवस्थाएँ योदी बहुत वर्तमान रहती हैं। अंतर केवल यही होता है कि

यदि उनके चारों तरफ की श्रवस्थाएँ उनके श्रनुकूल होतीं तो उनका यह चमत्कार श्रवस्य ही श्रधिकाधिक बढ़ता ।

यदि हम हिदुस्तान में रहन सहन के दर्जों को बढ़ाना चाहते हैं, जो क्वल यहां की कृषि की उन्नित पर निर्भर है, तो यहाँ की शिक्षापदित में अवश्य ही परिवर्तन कर देना चाहिए। उसको अधिक उदार और विस्तृत बना देना पड़ेगा। उसके उद्देश को बदल देना पड़ेगा। उसका यह उद्देश हो जाना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य की प्राष्ट्रातक योग्यताएँ ख़ूव विकसित हो जावें! ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नितांत जह स्वभाव के हों और समाज का उनमें उन्नित करने के लिए प्रयक्त करने पर भी उनकी अवस्था में परिवर्तन न हो सके। आमतीर से प्रायंक मनुष्य में कुछ न कुछ योग्यता अवश्य ही होती है जिसका पता लगा कर उन्नित करने से अवश्य ही उस मनुष्य में यह योग्यता परिपूर्ण हो जाती है। और तब वह अपनी योग्यता के अनुकूल उस काम को भली मांति कर सकता है। इस योग्यता को उस मनुष्य वी स्वि कहते हैं।

इस रिच के विषय में एक और आवरयक बात है और वह यह कि एक हो रिच वाले मनुष्यों में उस रिच के भिन्न भिन्न पहलू पाये जाते हैं और एक एक पहलू एक एक मनुष्य में पुष्ट होता जाता है तथा उसके अनुसार एक मनुष्य उस कार्य के एक विभाग में निषुण होता जाता है। मान लीजिए कि दो विद्यार्थों जो अपने अपने विषय में विद्वान हैं, होनों को अध्ययन से प्रेम है, पर उनमें से एक तो अर्थशास्त्र का शिक्तक हो जाता है और दूसरा दर्शनशास्त्र का और दोनों अपने अपने काम में पूरे एस हो जाते हैं। एक मनुष्य का एक मार्ग में इस प्रकार की विशेषता का अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी कारण से उसे दूसरे विषय की शरण लेनी पदती तो वह उसमें विजञ्ज असफल हो जाता। हमारे कहने का ताल्य इतना ही है कि वह दूसरे विषय में उतनी योग्यता नहीं पा सकता जितनी कि वह अपनी हिच के अनुकृत विषय में पा सकता था। श्रन्यान्य रुचि के तथा उनके विभिन्न पहलुश्रों के साथ उन पहलुश्रों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं जिनके श्रनुसार एक ही कार्यचेत्र में लगे हुए अनेकानेक लोगों में विभिन्न मात्रा में निपुणता होती है। इससे प्रत्येक शिक्षा पद्धति इस प्रकार की हो जिससे कि मनुष्य की रुचि तथा उस रुचि के विशेष पहलू का पता लग जावे श्रीर फिर उस पहलू का उस मनुष्य में नहीं तक हो सके वहीं तक विकास हो।

पर किसी भी शिचा पद्धित का उद्देश्य मनुष्य की दिन का पता खगाने उसका विकास करने से ही पूरा नहीं हो जाता। एक मनुष्य में श्रयवा एक सप्रदाय के संम्प्रदाय में काम करने की चाहे पूरी शिक्त हो, जैसा कि भारतवर्ष व यूरोप दोनों स्थानों में बहुधा पाया जाता है, पर सब योग्यताश्रों का सार मनुष्यत्व यि किसी मनुष्य में नहीं तो उस मनुष्य को मनुष्य नहीं केवल एक यंत्र समस्ता चाहिए। फिर मनुष्यों में एक श्रीर उच्च विचार—एक सद्गुण की श्रावश्यकता होती है जो व्यक्तिगत उन्नति के लिए भन्ने ही ज़रूरी न हो पर राष्ट्रीय जीवन के लिए उसकी बड़ी भारी श्रावश्यकता होती है। इस उच्च विचार का नाम स्वदेश प्रेम है। स्वदेश प्रेम व्यक्ति विशेष में दृष्टिकोण विस्तृत, हृद्य उदार, सिहण्णुता का विकास श्रीर श्रपने माइयों के प्रति सहानुभूति पैदा करना है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि नागरिक की हैसियत से उसका देश के प्रति क्या कर्त्तन्य है तथा, मनुष्य की हैसियत से उसका श्रन्तर्राष्ट्रीय समाज में क्या कर्त्तन्य है। उसे अपने श्रीकारों श्रीर उत्तरदायित्व का पूरा ज्ञान हो जाता है।

इसिंबिये हमारी शिक्षा पद्धित का दूसरा उहे रय यह होना चाहिए कि मनुष्यों में इन सद्गुयों का पूर्ण रूप से विकास हो क्योंकि मनुष्य-जीवन के लिए इन गुर्यों की बड़ी श्रावश्यकता है।

शित्ता पद्धति के श्रादर्श सिद्धांत किसी भी श्रादर्श शित्ता पद्धति का सर्व प्रथम सिद्धांत यह होना चाहिए कि प्रत्येक शिचा पद्धति की दो विभिन्न ग्रवस्थाएँ हों। पहली श्रवस्था में तो विद्यार्थियों की रुचि का पता जग जावे श्रीर वसरी श्रवस्था में उस इनि का जहाँ तक हो सके वहाँ तक विकास हो जावे। फिर पहली अवस्था के भी दो भेद करने चाहिए। पहले में तो विद्यार्थी में केवल लिखने-पढने की योग्यता श्राजानी चाहिए। भाषा का यथोचित जान नहीं तक हो जल्द हो जावे । इस उद्देश्य के लिए ऐसी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए जिसे विद्यार्थी जल्दी जल्दी सीख सके । इसके जिए प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी मान भाषा ही सबसे सरल होगी। भाषा ऐसी श्रपाकृतिक न हो जैसे हिंदुस्तान में श्रंग्रेज़ी भाषा है। जिसका साधारण ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा में ही श्रमुल्य जीवन का बहुत सा समय लग जाता है। प्रारंभिक शिचा का उद्देश्य केवल भाषा का ज्ञान करा देना ही न होना चाहिए। इसी श्रवस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को गणित. भगोज. राष्ट्रीय इतिहास, धर्म, नीति, स्वास्थ्य शास्त्र तथा कुछ श्रन्य प्राकृतिक विषयों का भी प्रारंभिक ज्ञान करा देना चाहिए। दूसरी श्रवस्था में, जिसका कि उद्देश्य मनुष्य की रुचि का जानना है, शिचा-क्रम बहुत विस्तृत होना चाहिए। इस श्रवस्था में सभी विषयों का कुछ न कुछ ज्ञान करा देना चाहिए और शिचकगण इस बात का ध्यान रखे कि किस विद्यार्थी की रुचि किस श्रीर की है। यहाँ उत्पर कहे गये विषयों के सिवाय श्रन्यान्य विषय, कारीगरी व इस्त कला के काम भी सिखाये जाने चाहिए जैसे--नाव चलाना, बदुई गीरी, बागु-वानी इत्यादि ।

तीसरा सिद्धात यह होना चाहिए कि देश के मनुष्यों की भिन्न भिन्न रुचि के धनुसार प्रत्येक विषय के विद्यालय हों लिससे एक एक विषय की सिवस्तार शिन्ना दी जा सके और जिससे विद्यार्थों की विशेष योग्यता का पूर्ण विकास हो सके और जब विद्यार्थी किसी विषय में अपनी शक्ति अनुसार शिन्ना प्राप्त करने और उससे आगे न बद सके तो फिर उसे उसी विषय में या उस विषय से मिनते जुनते हुए किसी भ्रन्य विषय

में उस सीमा तक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए जिस सीमा तक उसे उस विषय का शान्त्रिक ज्ञान हो चुका है।

चौया सिद्धांत यह होना चाहिए कि विद्याधियों में मौलिकता का भाव बड़े। उन्हें स्वयं पदने से रुचि हो जावे, स्वय किसी वात को सोच जें और स्वयं उसके किसी नतीजे पर पहुँच सकें। इस सिद्धांत का तो महत्व केवल वे लोग ही समस्त सकते हैं जिन्होंने किसी हिटुस्तानी विश्वविद्यालय शौर किसी पाश्चात्य विश्वविद्यालय दोनों स्थानों में शिचा प्राप्त नवयुवकों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा हो। इस देश की प्रत्येक शिचा पद्ति कुछ ऐसी है जिससे यहाँ के विद्याधियों में मौलिकता का भाव नहीं श्राने पाता। पाश्चात्य देशों में इस भाव का उत्पन्न करना वहाँ की शिचा का प्रधान उद्देश है।

पाँचवाँ आवश्यक सिद्धांत यह है कि शिचा की अत्येक अवस्थाओं में
मनुष्य की तीनों अकृतियों अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक
की संयुक्त उन्नति करने का सदैन ध्यान रखा जाय क्योंकि इन्हों तीनों
अकृतियों के मेज से मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है जैसा कि हम पहले
कह चुके हैं। युना अवस्था की अपेना अधिकतर प्राश्मिक काल में ही
शारीरिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों की उन्नति करने का ध्यान रखना
चाहिए क्योंकि इसी अवस्था में जगमग पाँच वर्ष से लेकर अठारह वर्ष की उम्र तक कच्ची जकही की तरह बच्चों के शरीर और आचरण जिधर
चाहें उधर सुकाए जा सकते हैं। इस अवस्था में जो उन पर छाप जग
जाती है वह आगे चलकर बहुत सुश्किल से मिटती है।

इसी उन्न में इम स्वदेश प्रेम के माव उत्पन्न करने पर श्रधिक ज़ोर हैंगे। शिचा ऐसी हो ताकि प्रत्येक के हृदय में स्वदेशामिमान उत्पन्न हो। वह स्वदेशाभिमान ऐसा न हो जिससे जोग दूसरे राष्ट्रों को घृणा की दृष्टि से देखने जगें। बिक्क स्वदेशाभिमान से जोगों के हृदय में वह उत्साह श्राजाय जिससे उनके हृदय में उदारता, साहस श्रीर उत्तरदायित के भावों का संचार हो। यह तो तभी तक हो सकता है जब तक कि मनुष्य उस विशेष श्रवस्था में न पहुँचा हो जहाँ कि उसकी श्रपनी शक्ति किसी विशेष काम में लगा देनी पहती है। यानी शिचा प्रायाली की उस श्रवस्था में जहाँ कि उसकी रुचि की खोज होती है। इन गुणों को उत्पन्न करने के जिए इतिहास, साहित्य, दर्शन, कता धर्मादि विपयों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । हिंदुस्तानी विद्यथियों को बहुधा विदेशी बार्ते सिखाना व विरेशी श्रादशं उनके सामने रखना, जिनसे कि उन्हें सहातु-भूति नहीं है, नितांत मूर्खंता है और अपने देश की अच्छी अच्छी बातों को छोद देना तो श्रीर भी बड़ी भारी मुर्खता है। इससे ग्रुजामी के भाव पैरा होते हैं चौर लांग अपने को दूसरी क्रीमों से नीचा समकते लगते हैं। मनुष्यत्व के नाम पर ऐसे भाव कभी भी किसी देश के मनुष्यों में पैदा नहीं किए जाने चाहिए। शिचा की प्रत्येक अवस्था मे धामिक शिचा भी देना श्रत्यत श्रावश्यक है। विंतु स्मरण रहे कि धर्म के नाम से धर्मा-न्धता न सिखबाई जावे। हमारे विचार में धर्मज्ञान के बिना शिचित से शिचित मनुष्य भी निरा पशु है और हिद्दस्तान में ऐसे शिचित जीग बहुत पाए जाते हैं। इसी से हम इस बात पर ऋधिक ज़ीर दे रहे हैं। इम चाहे सभी बातों को छोड़ दें पर धर्म जिसका वास्तविक अर्थ, ईरवर में श्रनन्य विश्वास श्रीर लोकसेवा है, कभी नहीं छोद सकते।

शिका की पद्धति की इन आदशों के अनुसार बदल देने से मनुष्य का जीवन उच्च हो जावेगा जिससे उसका रहन-सहन भी देंचे दर्जे का हो जावेगा । हमारे देश में ज्यादातर जोगों का रहन-सहन बहुत हल्का होता है। जिस प्रकार इंगलैयड में सामाजिक और राजनैतिक विशारदों को सदैव वहीं के जोगों में अध्यातमवाद तथा धन जोलुपता के नाश के भाव फैलाने की विता रहनी चाहिये उसी प्रकार हिंदुस्तान में जोगों की शारीबों को दूर करने और उनके रहन-सहन के दर्जे को बढ़ाने की चेष्टा को जानी चाहिए। महात्मा गाँधी की शिक्षाओं की हिंदुस्तान की अपेवा यूरोप में अधिक

श्रावरयकता है क्योंकि हिंदुस्तान के वर्तमान काल की समस्या धन के वितरण की नहीं उसकी उत्पत्ति की है। पर हमारे देश में भी बहुत से ऐसे साहूकार, ज्यापारी, ज़मींदार तथा श्रन्य पूँजीपित हैं जो पाश्चात्य देश के मनुष्यों की तरह श्रत्यंत धनलोलुप हो गये हैं शौर श्रपने ग़रीब भाइयों का उस बैमन के सुख में हिस्सा देने में मुँह मोइते हैं। इनके लिए भी महातमा गांधी की शिचा की श्रावश्यकता है। महातमा गांधी की शिचाशों का राष्ट्रीय सगठन श्रीर स्वराज्य की दृष्टि से चाहे जो महत्व हो पर इन धन बोलुपों के लिए तो उनकी शिचाशों श्रीर सिद्धांतों की नितांत श्रावश्यकता है। हमारे विधालयों में धामिक शिचा के सर्वया श्रभाव होने पर भी पारचात्य श्रथवाद के विपरीत देश की प्रकृति श्रष्यात्मवाद की श्रीर सुक रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान श्रत में पश्चिम के श्रर्थवाद की श्रोर श्रथवा पूर्व के प्राचीन सीम्य तथा स्वस्थ जीवन की श्रोर भुकेगा। पर संसार में ऐसी श्रनेकानेक शक्तियों काम कर रहीं हैं जिन्हें देखने से यह पता जगता है कि इन दोनों सिद्धांतों का मिवज्य में सयोग हो जावेगा। न तो मर्यादाहीन श्रर्थवाद रह जावेगा श्रीर न श्रज्यात्मवाद हो। यदि संसार में शीध्र प्रजय न होना हो तो इस प्रकार के संयोग की परमावश्यकता है। हमारे विचार में तो इस प्रकार के संयोग के जच्या भी प्रकट हो रहे हैं। एक श्रोर तो विशेषकर पाश्चात्य देशों में स्वार्थ, जाजच, जातीयता इत्यादि विनाशक शक्तियाँ काम कर रही हैं। दूसरी श्रोर विशेषकर पूर्व की श्रोर सब से श्रिष्ठक हिंदुस्तान में विश्व-प्रेम श्रीर मनुज्यत्व के जच्या दिखनाई दे रहे हैं। साधारण व्यक्ति को तो रूस का साम्यवाद, इंगजैयड में मजदूरों का श्रांदोजन श्रीर हिंदुस्तान के राष्ट्रीय श्रांदोजन शांति संग के कारण मालूम होते हैं। पर हमारी राय में उथल पुथल एक श्रवश्यम्भावी विश्वमेम, स्वार्थत्याग श्रीर विश्वन्या- विश्व शांति के सूचक हैं।

### छब्बीसवाँ अध्याय

# याम्य जीवन का पुनरुद्धार—सहयोगी संस्थायें

संचेप में गाँवों में तीन प्रकार के सुधार करने चाहिए—अच्छी खेती, अच्छा न्यवसाय, श्रीर अच्छा जीवन। अच्छी खेती के माने ये हैं कि खेती वर्तमान वैज्ञानिक उपायों से करनी चाहिए। अच्छे व्यवसाय के लिए व्यवसाय के श्राष्ट्रिनक सिद्धांतों को काम में लाना चाहिए। गाँवों में अच्छे जीवन के लिए गृहस्य और सामाजिक जीवन को संगठित कर देने की आवश्यकता है जिससे लोगों का कुकाव शहरों के रहन-सहन की श्रोर न होने पावे। यह तो तभी हो सकता है जब अग्य जीवन में सभी सुख आप्त हो सके श्रीर आमीण पुरुष की योग्यताओं को इस प्रकार विकसित होने का अवसर दिया जावे जिससे केवल व्यक्तित आमीण का ही नहीं बिक सारे समुदाय का जाम हो सके। गाँवों की उन्नति करने के लिए एक प्रधान मुख्य उपाय यह है कि आमीणों के शाधिक संगठन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा के लिये कुछ ऐसी संस्थाएँ खोली जावें जिससे उनमें मितव्ययता का ज्ञान आवे और उनके व्यवसाय में उन्हें अधिक जाभ हो, तथा उन संस्थाओं को सभी आमीण आपस में मिलकर चलाते रहे।

हिंदुस्तान में श्रव संस्थाओं में परिवर्तन होना श्रारभ हो गया है श्रीर यहाँ के जोग बहुत सी प्राचीन वातों को छोड़कर नवीतता की श्रोर कुक रहे हैं। वर्तमान श्राधिक शक्तियों का ही यह श्रसर है कि गाँवों का पतन होता जा रहा हैं श्रीर भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि शिथिज पड़ता जा रहा है, क्योंकि उससे श्रव यथोचित जाभ नहीं होता। रहन सहन के दर्जें के ऊँचे हो जाने से श्रीर श्रावश्यकताश्रों के बढ़ जाने से गाँव वालों की मार्थिक दशा बहत शोचनीय होती जा रही है। शहरों का बढ़ना गाँवों के पतन का कोई बड़ा कारण नहीं है। समस्या यह नहीं है कि गाँव वाले शहरों में जाकर बसते जारहे हैं, पर समस्या यह है कि शहरवाले स्वयं गोववालों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हमें यह ध्यान से देखना चाहिए कि शहर की सभ्यता किस प्रकार गाँवों में धीरे धीरे कित निश्च-यात्मक रूप से प्रवेश कर वहां की परानी प्रथाओं को नष्ट-अब्द कर रही है। शहरवालों का यह सिद्धांत है कि ग़रीबों को पलाइकर हो धनिक श्रधिक धनवान बन सकता है, इसी से वे लोग ग़रीब किसानों की ग़रीबी श्रीर श्रज्ञानता से मनमाना फ्रायदा उठाने में लगे है। इसी से प्जीपति ग़रीबों को निचोड़ रहे हैं। एक श्रोर तो धनिक श्रधिक धनी होते जा रहे हैं. दुसरी घोर ग़रीब घौर भी अधिक ग़रीब होते जा रहे हैं । पर प्रामीखों का सिद्धांत इससे विष्कुल विषरीत है। इस प्रकार दो विरुद्ध सिद्धांतों के संघर्ष से बहुत हानि हो रही है। गाँचों में श्रव एक दूसरे की सहायता के बदले एक दूसरे पर घोर श्रविश्वास करने लगे हैं। मुक्करमे बाज़ी बढ़ती जारही है जिससे प्रामीण समाज का पतन होता जा रहा है। श्रव गाँव-वालों का ध्यान उनकी ज़मीन श्रीर उसकी उन्नति की श्रीर नहीं है। क्योंकि अब उन्हें यह मालूम हो गया है कि खेती में अब कोई विशेष फ्रायदा नहीं रह गया है श्रीर वे शहरों में जाकर श्रधिक पैसा कमा सकते हैं। जब तक ग्रामीया के पास पैसा है जिससे वह श्रपना जीवन निर्वाह कर सके तन तक उसे खेती पर निर्भर रहना उचित नहीं, जिसका परियाम सदैव श्रनिश्चित रहता है।

गाँवों की उन्नति करने में हमें ऐसी ही समस्थाओं पर विचार करना पढ़ेगा। केवल खेती की उन्नति, गाँवों की सफ़ाई या ढोरों की अच्छी नसल पैदा करने से ही काम न चलेगा। गाँवों की उन्नति करने के लिए सब से भारी भावरयकता शिचाकी है, जिसका वर्णन हम पिछुके अध्याय में कर चुके हैं। हम यह भी बता चुके हैं कि वास्तविक शिचा का क्या रूप होना चाहिए।

गॉवों की उन्नति की श्रोर बहुत दिनों से सरकार श्रीर जनता का भ्यान श्राकर्षित हो रहा है श्रीर दोनों की श्रोर से इसके लिए कुछ कोशिशों भी की गईं हैं। पर जन साधारण में शिचा का श्रभाव होने से इन कोशिशों से कोई लाभ नहीं हुआ है। गॉवों मे उन्नति के जो कुछ उपाय हम बतावें, हमें उन जोगों पर उन उपायों का श्रसर स्थाई रखना चाहिए। पर ऐसा करना उन जोगों की श्रशिका के कारण संभव नहीं है।

गाँवों में करने लायक सारी उन्नति पर एक साथ ध्यान रखना चाहिए। एक एक उन्नति के काम को छिन्न-भिन्न कर देने से समय और पैसे दोनों की हानि होती है। एक एक काम के लिए अलग अलग इतने सरकारी और गैर-सरकारी लोगों का दौरा होता रहता है, जिससे उन्नति होना तो दूर रहा बिन्क उलटे गाँव वाले ही उब जाते हैं। यदि उतने ही पैसे से एक विशेष विभाग, जिसका काम ग्राम्य जीवन की उन्नति करना हो, ज़ायम कर दिया जावे तो बहुत लाभ हो। पर जिना शिन्ना की उन्नति के छिसी भी उपाय से लाभ न होगा। सार्वजनिक शिन्ना के विषय में हम पिछले अध्याय में बहुत कुछ लिख चुके हैं। इससे उसके यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक शिचा के साथ सम्वन्ध रखनेवाली एक गृह समस्या सार्वजनिक श्रार्थिक सगठन की है, जो गॉवों की उन्नति के लिए श्रस्यंत श्रावरयक है। किसान को उसकी भूमि से श्रधिक से श्रधिक लाम होना चाहिये श्रौर उसे उसकी उपज का पूरा टाम मिलना चाहिये। कहने का ताल्पर्यं यह है कि उपज, वितरण, उपयोग श्रीर खपत सभी में पूरा लाम होना चाहिये। गाँव वालों के लिए रूपये पैसे को सावधानी से मिलने की समस्या को सार्वजनिक कार्य से इल करना गाँव वालों के पारस्परिक सम्मेजन पर निर्भर है। भारत में इस श्राधार पर बनी हुई सहयोगी संस्थाओं का श्रारंभ हो चुका है, जिससे गाँवों के रोज़गार के जिये रुपये उधार मिला करते हैं। सहयोगी संस्थाओं ने कार्य श्रारंभ कर दिया है. जिसके समुचित संगठित हो जाने से गावों की उन्नति करने में वसी सहायता मिल सकती है। भारत में सहयोगी सस्थाश्रों ने जद जमा ली है, यह इस चात के देखने से प्रगट हो जावेगी कि इस देश में प्राजकन बगभग ६७,००० सहयोगी कृषि संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं जिसमें बराभग २२,४०,००० सदस्य हैं श्रीर जिनमें २४ करोड़ रुपये से श्रधिक मुजधन चलतु हिसाब में लगा हुन्ना है। सहयोगी संस्थान्नों से जो लाभ होते हैं वे पाठकों को इस पुस्तक में पहले बताये जा चुके हैं। हिन्दुस्तान की उपरोक्त ६७.००० संस्थाएँ कृपि समाज को वहत से काम श्रव भी पहुँचा रही हैं। पर श्रभी इसके संमुख एक बड़ा विस्तृत कार्य-चेत्र पड़ा हुन्ना है। यद्यपि इन संस्थान्नों से निर्धन किसानों को रूपये की सहायता मिल जाती है पर श्रव भी बहुत से ऐसे किसान पड़े हैं जिन्हें बनियों या महाजनों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है । हमारे पाठकों को यह मालूम हो चुका है कि महाजनों की ग़रीब किसानों पर कितनी कृपा रहती है। सभी किसानों को सहयोगी संस्थाओं से मदद नहीं मिल सकी है इसका कारण यह है कि श्रमी इन सहयोगी संस्थाश्रों का प्रचार पूरी तरह नहीं हुआ है। जिन लोगों पर इस कार्य की ज़िम्मेदारी है उन्होंने सहयोगी संस्थाओं को बढ़ाने में देश की प्रचलित प्रथाओं का ध्यान नहीं रखा, नहीं तो इन संस्थात्रों से देश को त्राज तक प्रधिक जाभ पहुँच गया होता। हिन्दुस्तान के गाँवों में सामाजिक संस्थाओं व श्रन्य कार्यों से सामाजिक एकता का बहुत प्रचार हो चुका है। सब बोगों के जिए एक चरागाह, लकड़ी काटने में समाज का श्रिधिकार, श्रावपाशी का सम्मितित प्रवन्ध, पूरे प्राम की घोर से बद्ई लोहार का लगाना इन सब बातों की उत्तमता देखने से यही धारणा होती है कि यहाँ गावों के प्राचीन सहयोगी सिद्धांतों को क्रायम रखना ज़रूरी है। जापान, रूस और इरखी में इसी जिए वहाँ की सहयोगी संस्थाओं को बहुत सफलता मिली है। इससे गावों को सहयोगी संस्थाओं में धनी व ग़रीब सभी को मिलाकर एक सूत्र में बाँघ रखना चाहिये। संभव है कि इससे कहीं कहीं धनी लोग ग़रीबें पर अत्याचार करने की कोशिश करें पर इस दोष के दूर करने के जिए इन संस्थाओं पर अधिकारी वर्ग की निगाह रहनी चाहिये।

यदि सहयोगी संस्थायें सब प्रकार से जाभदायक हैं तो उन्हें उन सब कार्यों को अपने उपर वो लेना चाहिये जिन्हें श्राज तक गाँव के साह-कार और महाजन लोग करते रहे हैं जैसे कम खद पर रुपया उधार देने के मिवाय अन्यास्य प्रकार से संस्था के सदस्यों को उनकी आर्थिक अव-स्थाओं की उन्नति करने के लिए सहायता देना, उनकी उपज शक्ति को बढ़ाना और उनकी उपन का पूरा पूरा मृत्य दिखाना इत्यादि । केवल खेती की पैटावार में उन्नति कर लेने से क्या हो सकता है जब कि किसान को उसकी उपन का उचित मुख्य नहीं मिल सकता। इसिलए हमारी संस्थाओं में कुछ परिवर्तन कर देने की बढ़ी भारी छावश्यकता मालम होती है । इन एक उह शीय सस्थाओं से गाँव की कोई ख़ास उन्नति नहीं हो सकती है। हानि भले ही हो जावे। हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो रुपये उधार देने का काम करें. किसानों को सस्ते रामों में उनके न्यवसाय की सामप्रियों को दिलाने का काम करें तथा उनकी उपज का पुरा मुख्य दिलाने का कार्य करें। उनके व्यवसाय में उनकी धाय से सब प्रकार के ख़र्चें को काट कर जो कुछ बचा रहे, उसीसे यह संस्थायें गोंवों में शिचा श्रादि का प्रबंध करें. जिससे गाँवों की वास्तविक उन्नति हो सके। इन संस्थाओं का प्रबंध गाँवों के स्कूल मास्टरों द्वारा प्रांत के केन्द्र स्थल के चैंक की सहायता से हो सकता है। केन्द्रस्थल के बैंकों में भी संगठन की श्रावश्यकता है।

श्रव हम देखते हैं कि इस प्रकार शहरों के श्रसर से गॉवों को बचा

रखने में ही उनकी भलाई हैं। गाँव वालों के सामने ऊँचे दर्जे के रहन-सहन का श्रादर्श रख कर उनको स्वावलंबन की शिचा हो जानी चाहिए। इस श्राशा से वे श्रवश्य ही श्रिधिक कर्तंव्यशील हो जानेंगे। बिहार श्रौर उदीसा प्रांत में १६२२ के एक क़ानून (Village Administration Act) के द्वारा बनाये गये एक यूनियन बोर्ड द्वारा वहाँ गोंनों की उन्नति करने में बड़ी सहायता मिल रही है। यदि इस बोर्ड को सरकार श्रौर जनता की उचित सहायता मिली तो पूरा विश्वास है वह यूनियन वोर्ड श्रामों में पूरी उन्नति करने में समर्थ हो जानेगी। पर जैसा हमने श्रारंभ व बीच वीच में कहा है वैसे ही यहाँ पर भी कहे देते हैं कि पूरी उन्नति व श्रादर्शवाद का मुख्य सार्वजनिक शिचा ही है।

प्रामों की उन्नति करने में कई प्रकार की वाधाएँ पहेंगी कई बार स्वयं गाँववाले भूल से कुछ उन्नतिशील उपायों का विरोध करेंगे पर इससे क्या ? सुसंगठित रूप से सब कार्यं करने से शीघ्र ही सफलता मिल नावेगी।



## सत्ताइसवाँ ऋध्याय

## माम्य-जीवन का पुनरुद्धार--शेषांश

उन्नोसवीं शताब्दी के श्रारंभ में हिंदुस्तान बहुत कुछ स्वावलम्बी देश था। यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि वह दूसरे देशों को माल नहीं भेजता था और दूसरे देशों से माल नहीं मँगाता था, पर यह कहना श्रमस्य न होगा कि उसकी जितनी संकुचित श्रावश्यकताएँ थीं उनको परा कर लेने के लिए सभी सामग्री, श्रनाज व श्रन्यान्य वस्तुएँ वह उत्पन्न कर जेता था। ऐसी बहुत कम वस्तुएँ थीं जो हिंदुस्तान से विदेशों को भेजी जाती थीं व हिंदुस्तान में विदेशों से मंगाई जाती थीं। नियत (Export) की मुख्य वस्तुएँ मलमल, शाल श्रीर कलावत् के काम किए हुए कपड़े ( Brocades ) थे, श्रीर श्रायत ( Import ) की वस्तुएँ मसाला, हथियार, हाथी दाँत और कनी कपड़े थे। देश की प्रत्येक वस्त सारे श्रीजारों की सहायाता से हाथ से ही बनाई जाती थी। पर निरंतर इसी प्रकार काम करते रहने से कारीगरों में वह निष्याता. वह हाथ की सफ़ाई भ्रा गई थी जिससे बड़ी बड़ी मशीनवाले संदर दस्तएँ वनाने में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उनकी इसी कता-क्रशताता के कारण इन बनी हुई चीज़ों को देखकर विदेशी जोग मोहित हो जाते थे। माध्यमिक काल की इस व्यवसायिक श्रवस्था के साथ साथ उस समय के कोर्गो का रहन-सहन भी बहुत सरल श्रीर विनम्न था। सलमल श्रीर कीमज़ाव जो श्राज-कृत साधारण श्रेगी के लोग पहनते हैं वही उन दिनों में वहे वहे राजे, महाराजे श्रीर श्रीर रईसों के घर की शोभा बढाते थे। वस्त उत्पादन की और रहन-सहन की उस समय की सादगी के संयोग से उस समय का भारतीय जीवन साधु था। जीवन की प्रत्येक श्रवस्था में एक ऐसी शांति छाई रहती थी जो वर्तमान मारत में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती।

ज्यों ज्यों पारचात्य देशों से सम्पर्क बदने लगा त्यों त्यों श्रावागमन के सुभीते के बदने से श्रीर पारचात्य लोगों के यहां श्राधिपत्य बदाने से इस देश के प्राचीन व्यवसायिक व्यवहार बदलने लगे। भारत की पराधीनता, उद्योग-धंधों में नई नई खोज तथा विदेशों के कलाकौशल में उन्नति, इन तीनों कारणों से इस देश के प्राचीन उद्योग-धंधों का पाया हिलने लगा। इस प्रकार की चीणता श्रीर श्रसमर्थता ४० वर्ष तक चली श्राई जिसके बाद हिंदुस्तान को वह हालत हो गई कि जो वस्तुएँ यहाँ बन कर विदेशों में मेजी जाती थीं उन्हीं वस्तुश्रों को श्रव विदेशों से मंगाना पहता है। पर जब हिंदुस्तान में भी वस्तु उत्पादन के पारचात्य उपायों का प्रचार होने लगा तो यहाँ की श्रवस्था फिर से बदलने लगी। इस प्रकार हिंदुस्तान के उद्योग-धंधों की उन्नीसवीं श्रताब्दी के श्रंतिम भाग में पूरी तरह से नया रूप मिल गया श्रीर तब से इस श्रोर दिन प्रति दिन उन्नति हो रही है। इस श्रीद्योगिक परिवर्तन के साथ साथ हमारे रहन-सहन व श्राचार-विचार में भी परिवर्तन हो रहा है।

जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में मशोनों के उपयोग से श्रीर मशीनों के परियाम स्वरूप बड़ी मान्ना में उत्पादन से वनी श्रावादियें, शराबख़ीरी, बीमारी, व्यभिचार तथा मृत्यु बढ़ने जगी उसी प्रकार हिंदुस्तान में भी पाश्चात्य देशों के उद्योग-मार्ग के श्रनुकरण करने से वही परियाम प्रगट हो रहे हैं। जैसे पाश्चात्य देशों में वर्तमान श्रीघोगिक श्रवस्था के कारण रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होने जगा, पूंजीपित बहुत हो गए श्रीर गरोवों में बेचैनी हो गई है वही सब बातें श्राज हम श्रपनी श्रांखों हिंदुस्तान मे देख रहे हैं। हिंदुस्तान में मी, यद्यपि पाश्चात्य देशों से कम परिमाण में, प्रत्येक मजुब्य को धन सचय करने की श्रपार इच्छा हो रही है। इसी पूंजीपित

प्रया के बढ़ने से जो बुराइयाँ हो सकती हैं वे प्रत्यत्त दिखताई पड़ रही हैं। सार्वजनिक असंतोष फैल रहा है, और पूंजीपित तथा मज़दूर एल में अविराम युद्ध हो रहा है। आज सुनने में आता है कि गिरनी कामगार यूनियन ने तीन महीने से हड़ताल कर दी है तो कल जमशेदपुर से ख़बर आती हैं कि वहाँ की ताता कम्पनी के सारे लोग पू जीपितयों के अत्याचार से पीड़ित हो कर हड़ताल कर रहे हैं। कमी जी० आई० पी० रेलवे के हड़तालियों में उनके पू'जीपित स्वामियों के कारण दुभिन्न सा पढ़ रहा है तो कहीं गोलमुरी में टिन प्लेट मज़दूरों के आतंनाद सुने जा रहे हैं।

इन्हों कहों को देखकर महात्मा गांधी इस नवीनता के विस्तृ घोर प्रतिवाद कर रहे हैं श्रीर हिंदुस्तान को प्राचीन गृह-उघोगकाजीन सम्यता की श्रोर जो जाने के लिए श्रहूट परिश्रम कर रहे हैं तथा श्रीर बहुत से देश-भक्त भी इन पूंजोपितयों से मज़दूरों की रचा करने के लिए ही किसान श्रीर मज़दूर सभा खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस परिवर्तन को श्रीनवार्य श्रीर उसकी बुराइयों को श्राव-रयक सममते हैं। इस यहाँ पर यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि उद्योग-घंघे के वर्तमन उन्नतिशील कार्य का श्रनुसरण किस प्रकार से किया जावे जिससे उपरोक्त बुराइयाँ पैदा न हों। इसारे निम्नलिखित विषय ' को 'सरल श्रीर उन्न विचार' शीर्षक दिया जावे तो श्रनुचित न होगा।

हम कह चुके हैं कि माध्यिमक काल में हिंदुस्तान की एकांत प्राम्य-आर्थिक जीवन और आर्थिक स्वावत्तम्बन के अनुसार औद्योगिक अवस्था थी। पर अब वह एकांतावस्था, वह आर्थिक स्वावत्तम्बन, वह सरल जीवन सभी जुस होते जा रहे हैं। जो जोग वर्तमान पाश्चात्य देशों की औद्योगिक अवस्थाओं का अन्ययन करके यह कहते हैं कि भारतवर्ष में उन उपायों को अह्या करने से ही बुराह्यों आ गई हैं उन जोगों के इस कथन से हम असहमत नहीं हैं। पर जब वे जोग यह कहते हैं कि वर्त-मान परिन्यितियों को झोड़ कर हम जोगों को एक इम प्राचीन प्रवृत्ति की श्रोर फिर वापस जाना चाहिए तो हम उनकी इस घारणा को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि एक तो इम उस प्राचीनता से इतने श्रागे वह गए हैं कि फिर सं उसी प्राचीन रूप को प्रह्या करना श्रसंभव मालूम होता है। फिर दृसरे यह कि पाश्चात्य देशों की वर्तमान उद्योग-धंधे की प्रथा को जो बुराइयों हैं वे हमें श्रसाध्य नहीं मालूम होती। न तां पाश्चात्य देशों की तरह हमारी श्रवस्थाएँ हैं श्रीर न व्यवस्थाएँ फिर हमारा श्रीद्योगिक संगठन व जीवन उन्हों की तरह कैसे हो सकता है।

को लोग प्राचीनता के उत्कट पचपाती हैं उनका कहना है कि हमारे धार्मिक, श्राधिक, श्रीद्योगिक व व्यवसायिक जीवन में इतना परिवर्तन हो जाने पर भी हम प्राचीन सम्याता की सरवाता को श्रपना सकते हैं जिससे जीवन की सरसता व व्यक्तिगत स्वतंत्रा बनी रहे । इन विचार-वादियों की यह भी राय है, क्योंकि वे देशभक्त भी हैं, कि देश में रेल, नहर, जहाज़ श्रादि भी वने रहे, देश में राष्ट्रीय फ्रीज व जहाज़ी बेढ़ा क्वायम हो जावे, देश में कजा व विज्ञान के श्राधनिक सिद्धांत भी प्रचितत हो जावें। पर साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि हमारा देश ग्रम्य देशों की तरह स्वाधीन हो जावे जिसमें अत्येक गाँव स्वावलवी हो । यद्यपि यह संयोग बहुत ही उत्तम व प्राह्म होगा पर उन्हें यह भी तो विचार करना चाहिए कि क्या वे सब बातें हमारे देश की इन सामाजिक व श्रार्थिक श्रवस्थाओं में संभव हो सकती हैं ? यदि हम श्रपने देश को स्वतन्न बनाना चाहते हैं तो हमारा यह कर्त्तब्य होना चाहिए कि किसी भी ग्रन्य देश के वरावर हमारा देश भी सब बातों से सुसज्जित हो जावे। नवीन श्रवस्थाएँ श्रव एक श्रंतराष्ट्रीय विषय हो गई हैं। हमारे राष्ट्र को साथ साथ चलना होगा।

इन विचार-वादियों के दूसरी श्रोर कुछ ऐसे भी हास्यास्पद लोग हैं जो यह कहा करते हैं कि चूँकि हमारी पुरानी हालत कुछ वदल गई है / इससे हमारे सारे जीवन व श्रौद्योगिक श्रवस्थाओं को भी बिल्कुल बदल देना पहेगा, सब गृह-उद्योगों के स्थान में बहे बहे कारख़ाने खुत्त जाने चाहिए, गाँवों की जगह में बहे बहे शहर बस जाने चाहिए और अपनी अपनी अवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक स्थान वही वस्तुएँ उत्पन्न करे जिसके लिए वह स्थान उचित है। संचेप में इनका कहना यह है कि दूसरे देशों से सम्पर्क हो जाने से यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश का रहन-सहन व श्रीद्योगिक संगठन की सारी अवस्थाएँ उन्हीं देशों के अनुसार हो जावे। ऐसे लोगों के सन में यह बात ज़रा भी नहीं आती कि किसी देश की वस्तु उत्पादक शक्ति उस देश की केवल प्राकृतिक अवस्थाओं पर ही निर्भर नहीं रहती पर साथ ही उसपर उस देश के सामानिक व धार्मिक जीवन का भी बढ़ा मारी असर पहला है।

इस सारे वातावरण का एक रहस्य है। प्रत्येक समुदाय एक बार इस समस्या के केवल एक ही पहलू की ओर ध्यान देता है। प्राचीनता का पत्तपाती इस बात को भूल जाता है कि भारत का विदेशों से संपर्क का यहाँ के उद्योग-अंधों पर क्या श्रसर पहता है । संपूर्ण परिवर्तनवादी इस बात को मूल जाते हैं कि देश के उद्योग-धंधों पर उसके धार्मिक व सामाजिक प्रवाह का क्या श्रसर पढ़ता है। हम इन समस्याओं को एक ही प्रकार से हल करते हैं--वत्तु उत्पादन करने के उपाय तो बित्कुत वर्तमान श्रौर उन्नतिशील हों पर रहन सहन हिंदुस्तानी हो । इस शर्त के श्रनुसार न तो यही होगा कि हिंदुस्तान के सब गृह-उद्योग ट्टट जावें श्रीर सब काम बड़ी बड़ी मशीनों से बड़े बड़े कारख़ानों में हुआ करें और न यह होगा कि हिंदुस्तान वस्तुं उत्पादन के आधुनिक उन्नतिशील उपायों को एक दम से छोड़ कर विल्कुल पीछे हट नावे । भारत में भविष्य में ऐसी श्रीधोगिक श्रवस्थाएँ हो जानी चाहिए जिससे श्रपने श्रपने चेत्र में गृह-उद्योग व फ्रेंबररी दोनों साथ साथ काम करते रहें । गृह उद्योग द्वारा श्रीर फैक्टरी (कारखानों ) द्वारा, क्वल वही काम किये जावे जिनसे हमारे मज़दूर और मुखधन विदेशों की प्रतिद्वन्द्विता कर सके । यह कोई प्राकृ-

तिक नियम नहीं है कि मशीन द्वारा किया गया काम सदेव हस्तकला से बाज़ी मार तो। बाज़ी भारना तो हस्तकला, मशीन या विजली द्वारा उत्पन्न किये हुए वस्तु के तुजनात्मक दाम पर निर्भर है । यूरोप श्रीर श्रमरीका में, जहाँ कि यह अन्ध विश्वास फैज रहा है कि जिस राष्ट्र की आवश्यक-ताएँ जितनी ही ज़्यादा होती हैं उतना ही वह राष्ट्र सभ्य माना जाता है. हस्तकता का कोई स्थान नहीं और उन सभ्य समाजों की बढ़ी हुई श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करने के लिए मज़दरों को मशीनों का सहारा लेना पदता है। पर भारत में श्रव भी ऐसी वहत सी चीज़ें हैं जो कि हाथ से वनाई जाती है स्पीर जिनका मुख्य मशीन की बनाई हुई चीज़ों की वनिस्वत सस्ता पहता है। हम यह मानते हैं कि अभी हमारे यहाँ के गृह उद्योग दसरे देशों की तरह सस्ते में काम नहीं चला सकते पर श्रगर भारतवासियों में भी जर्मनी श्रीर जापान के कारीगरों की तरह निवयता ग्राजावे ग्रीर यदि उन्हें इनकी मज़दूरी से ग्राधा भी मिलने लगे तो फिर वे भी उन्हों के टक्कर की चीजें बनाने लगेंगे श्रीर उनसे प्रतिहं-द्विता करने में समर्थ हो जावेगे। हममे वह सभ्यता न ग्राने पावे जिसका कि यह सिद्धांत है कि सभ्य वही है जिसकी श्रावण्यकताएँ श्रपार हैं। हमारे कथन का मतत्तव यह नहीं है कि हमारे मज़दरों को आजकत की तरह श्रावश्यकता से कम खाना श्रीर कपड़ा मिला करे। उनके जीवन की सुखमय बनाने के लिए हर तरह से प्रयत किया जाना चाहिए। पर एक हट के भीतर। यदि हम संयम श्रीर संतोष के साथ श्रपना जीवन व्यतीत करें तो अवश्य ही सशीन द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की बराबरी कर सकेंगे ।

इसी प्रकार—श्रथांत् उद्योग धंधों में नये नये उपायों को काम में बाकर जीवन को भारत के प्रचीन श्रादर्श के श्रनुसार सरज बनाये रख कर ही इस सस्ते दामों में वस्तु उत्पन्न करके वर्तमान पारचात्य सभ्यता की तुराइयों से बच सकते हैं। पारचात्य देशों के उद्योग हजा के इतिहास इमारे सामने वर्तमान हैं। इमें चाहिए कि उनकी बुराइयों को दूर कर केवल उनकी श्रन्लाई को ही प्रहण करें ताकि हमारे देश में बड़े बड़े कारज़ाने खुलने पर भी हमारा देश सभ्य श्रीर स्वस्थ बना रह सके। कारज़ानों के कारण बहुधा शहरों में जो श्रधिक श्रावादी हो जाने से लोगों का न्यवहार श्रीर स्वास्थ्य अध्य हो जाता है उससे बचने के लिए हमारा करांच्य है कि मज़दूरों के जिए साफ़ श्रीर स्वस्थ मकान बनावें तथा उनके पूंजीपति सातिकों में सदैव सनुष्यस्व के भाव पैदा करते रहे जिससे वे लोग अपने मज़दूरों से सहिष्णुता का व्यवहार करते रहे। उनसे श्रधिक समय तक काम न लिया करें जिसमें उनको श्रपना स्वास्थ्य सुधा-रने के लिए भी समय मिल जाया करे। विस प्रकार मज़दूरों को एक सीमा के मीतर ही श्रपनी श्रावश्यकताएँ बढ़ानी चाहिए उसी प्रकार पूँची-पतियों को भी एक सीमा के भीतर ही श्रपने व्यवसाय से जाभ उठाना चाहिए। पूँजीपतियों छौर मज़दूरों के बीच में श्रव्छी तरह से समसौता हो जाने पर पारचात्य श्रौद्योगिक श्रवस्था की बहुत सी बुराइयों से छुट-कारा मित्र जावेगा । फिर हमें बड़े बड़े कारख़ानों से पूरा लाभ उठाने में कोई बाघा न पहेगी। निस्संदेह ही इसके लिए पूँजीपतियों को बड़ा भारी स्वार्थ स्थाग करना पढ़ेगा। यदि वे लोग यह स्थाग स्वयं न करेंगे तो देश में ऐसी कई शक्तियाँ काम कर रही हैं जिसले उन्हें जाचार होकर यह काम करना पढेगा।

फिर बड़े कारख़ानों से वस्तु उत्पन्न करने में यहाँ के जोगों के बसने के देंग में भी तबदीजी करनी पड़ेगी। इस ऐसी श्रीद्योगिक श्रवस्था से श्रागे बढ़ रहें हैं जब कि जोग देश में चारों तरफ़ दिखरे हुए थे श्रीर श्राम उस श्रोर जा रहें हैं जब कि बहुत से जोगों को कुछ चुने हुए स्थानों में एकत्रित होकर रहना पड़ेगा। हमारे उस समय में भी परिवर्तन हो गया है जब कि देश में बहुत से राजा एक दूसरे से स्वतंत्र होकर राज्य करते थे भौर श्रव यह श्रवस्था था गई है जब कि सारे देश में एक ही राज्य स्थापित हो गया है। इस श्रवस्था में श्रपनी श्राबादी को पुरानी प्रथा के श्रनुसार वनाए रखना श्रसंमव है। हमें श्रव शहरों की संख्या बढ़ानी पहेगी। कितने शहर श्रीर बढ़ाने पहेंगे यह इस बात पर निर्भर है कि भ्रव प्राचीन प्रथाओं में इम कितना परिवर्तन कर देंगे। पर चूँ कि तय भी भारतवर्षं का मुख्य रोजगार खेती रहेगा इससे यह संभव नहीं कि यहाँ सब गाँव लुस हो जावें। हमारी नई सभ्यता में ये गाँव भी मीजूद रहेंगे। निस्संदेह ही गाँव की कुछ श्रन्यान्य संस्थाओं में परिवर्तन हो जावेगा। पर इन नई संस्थाओं के श्रा जाने से गॉवों का लुप्त हो जाना ज़रूरी नहीं हैं। गाँवों में से बेकार मध्यम श्रेणी के लोग शहरों में पैसा पैदा करने के लिए चले जावेंगे। गाँवों से साहकार लोग लुप्त हो जावेंगे और उनकी जगह में सहयोगी बैंक स्थापित हो जावेंगे जिससे प्राम्य जीवन सुखकर धीर जाभदायक हो जावेगा । पर इस प्रकार की नवीनता से कारतकार श्रीर ज़र्मीदारों के मिट जाने का कोई दर नहीं है। यदि हिद्दस्तान का मुख्य रोज़गार खेती रहा तो ज़र्मीन के जोतने वाले तो अवश्य ही रहेंगे। फिर कारतकारों के ज़मीदार भी रहेंगे। हाँ भविष्य का ज़र्मीदार श्राज कल के ज़र्मीदारों की तरह न रहेगा जो कि कारतकारों से लगान लेकर उनका कोई उपकार किए बिना सब धन बेकार भोग-विलास में ख़र्च कर देता है। भविष्य में ज़र्मीदार काश्तकारों की खेती श्रीर गाँव के अन्यान्य कार्मों में गाँववालों का आदर्श व सहारा रहेगा। काश्तकारों की श्रवस्था भी भविष्य में श्राजकत की तरह न रहेगी पर यह सोचना भी राबत है कि उनके मकान खेतों में बनवा दिए जावेंगे । शिचा के प्रचार से उनकी दशा श्रव से श्रवस्य ही कुछ श्रधिक सुधर जावेगी।

भविष्य के गाँवों में गाँव के नौकर-चाकर, नाई, धोबी आदि वने रहेंगे। खेती के उत्तम उपायों को प्रहण करने व संगठन के प्रचार से कुछ गाँवों में संभव है कि बढ़ई, कुम्हार, जुहार श्रादि की संख्या घट जावे। सभी जैसे प्रत्येक गाँव में एक बदर्ड, एक लोहार, एक कुम्हार होता है वैसे ही संभव है कि भविष्य में दस इस गाँवों के बीच एक लुहार, एक बदर्ड, श्रीर एक कुम्हार रह जावे । इससे एक दो गाँव को भले ही हानि हो जावे पर सब गाँवों को इकट्ठा मिलाकर इस घटती से लाभ ही होगा । इन लोगों को श्रव तक जो उनके त्योहारों में एक नियमित परिमाण में श्रवाल दिया जाता था संभव है कि वह भविष्य में पैसे के रूप में दिया जावे । इस प्रकार के साधारण परिवर्तनों के सिवाय यह नहीं कहा जा सकता कि गाँवों मे कुछ श्रधिक परिवर्तनों हो जावेगा ।

कपर जो छुछ कह चुके हैं उससे मालूम होता है कि भविष्य में भारतवर्ष के भौद्योगिक जीवन में ऐसा परिवर्तन न हो जावेगा जिसे देख कर कोई पहचान न सके कि क्या यह भारतवर्ष ही है या इंडलैयड ? हमारे विचार में तो गाँवों की प्राचीन अवस्था का ही एक उन्नतिशील रूप प्रगट हो जावेगा। परिवर्तन काल में कुछ उथल-पुथल अवस्य ही होगा पर अंत में आदर्श उसी जीवन की ओर पहुँच जावेगा जिसकी अव तक केवल करपना करते रहे हैं। यदि हम इसी परिवर्तन काल में अपना आदर्श निरचय कर लें तो भविष्य में नाना प्रकार के प्रयोग करके हमें अपना समय नष्ट न करना पहेगा।

चित्र—( अ ) मारतवर्षे मे खेती के समस्त चेत्रफल मे प्रत्येक फसल का प्रतिशत भाग।

| 1          | îny                                       | o.                   | m                  | m'       | W,            | <i>\( \frac{1}{2} \)</i>    | na/                        | m'           | m'                  |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| l          | 理比                                        | r                    | m                  | m        | m'            | m'                          | m                          | m            | ar'                 |
| J          | PIB-                                      | 'n                   | r                  | W        | R             | R                           | N                          | ů.           | m'                  |
|            | मीब                                       | .9                   | w                  | m,       | 20            | 'n                          | n                          | 6*           | 'n                  |
|            | तिब                                       | 6-                   | 9                  | 9        | 'n            | n                           | œ                          | O'           | e                   |
|            | सरसौ                                      | •                    | :                  | 67       | 9             | w.                          | 'n                         | ev<br>•      | 9                   |
|            | अन्तसी सरसो                               | ar                   | 24                 | •        | •             | •                           | 60                         | m'           | ir.                 |
|            | वायध                                      | w                    | w.                 | w        | 9             | w                           | 9                          | 9            | 9                   |
|            | प्तार                                     | 5                    | 6.                 | 6        | 5             | 0                           | 34                         | w            | *                   |
|            | वगा                                       | 34                   | w                  | ¥        | *             | *                           | 4                          | m,           | 30<br>24            |
|            | हेतु<br>रहे                               | -                    | •                  | 6-       | g-            | 8.                          | (U)                        | e.<br>W      | *                   |
| 7          | (A)                                       | 30<br>50             | 34                 | *        | m'            | er<br>•                     | er                         |              |                     |
|            | कपास                                      | ¥                    | *                  | ¥        | ¥             | w                           | w                          | <b>20</b>    | 9                   |
| -  -       | 作                                         | U.                   | W                  | 20       | m             | 90                          | 20                         | 20           | m'                  |
| 5          | हुए                                       | 64,<br>62,<br>64,    | R.<br>R.           | 9        | س<br>مر<br>مر | ر<br>مر<br>س                | ₩,<br>\$\<br>0             | £            | ~                   |
| <u>آ</u> آ | <u>मावय</u>                               | 50.                  | W.                 | M,<br>II | W.            | W.                          | W.                         | ખ,<br>અ<br>જ | w<br>~              |
|            | भारतवय म खता<br>की ज़मीन का<br>कुल रक्नवा | 0-<br>13<br>m,<br>m, | <u>។</u><br>ពឲនុឲ្ | *******  |               | 6<br>11<br>5<br>6<br>6<br>7 | 8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8. | <b>6</b>     | ٠٠<br>٣<br>١١<br>١١ |
|            | च ँ<br>गा                                 | 1521-152             | 148348e            | 14131800 | 1400-1403     | 1202                        | 14. E - 14.08              | 1404-1412    | 1212-1214           |

|             | 2 |
|-------------|---|
|             | 1 |
|             | 1 |
| चित्र—( इ ) |   |
|             |   |
|             | 9 |

| ង្គ             | कुल रक्त         | चावल | 100      | Tis | ज्यार | बाजरा    | चना       | क्र | कपास | कपास सरसों | तिस  | मीब | मक्का |
|-----------------|------------------|------|----------|-----|-------|----------|-----------|-----|------|------------|------|-----|-------|
| 348 1 348       | 8.<br>80<br>5.   | ar   | 20       | 9   | 6.0   | ed       | \$0<br>61 | n   | atr  | :          |      | 20  | 10'   |
| 9 TR 8 2 TR 6   | 3 तक्र           | 20   | er<br>m' | w   | 9     | រេ       | 0         | 'n  | w    | :          | ~    | *   | w .   |
| 9 TR 6 3 R 0 0  | 9 8 9            | 29   | น        | 9   | น     | W        | a/        | N   | *    | :          | ~    | m'  | น     |
| 3 & 0 0 9 & 0 B | 8888             | ar   | 0        | 4   | w     | 64)      | 607       | ~   | 20   | œ          | 9    | ir  | •     |
| 16039806        | 48.48.4          | r    | 99<br>99 | *   | *     | 9        | 5         | •   | 20   | 20         | *    | ir  | *<br> |
| 1205-1203       | ง<br>ก<br>ร      | m    | 9<br>9   | w   | w     | 5        | <b>2</b>  | ¢+  | ¥    | *          | 20   | ŗ   |       |
| 18081812        | १८               | ar'  | m<br>U   | w   | æ     | 44       | 2         | N   | *    | ¥          | <br> | :   |       |
| 1812-1818       | 2<br>2<br>3<br>3 | m    | 9        | ¥   | ¥     | <i>-</i> | ¥         | 94  | ဘ    | 20         | 9    | :   | *     |

| <b> </b>   | 20       | ¥           | مدرو             | <b>48</b> *                                                                     | مدر             | 9               | فدرو        |                 |
|------------|----------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| मक्क       |          | -*<br>      | w,               |                                                                                 | œ               |                 | w           | ***             |
| वभा        | <b></b>  | 9           | *                | ¥                                                                               | *               | m'              | 9           | 10°             |
| मीब        | រំ       | •           | **               | ÷                                                                               | ů,              | •               | •           | ;               |
| तित        | ب        | w           | *                | "u                                                                              | én.             | .00             | •           | •               |
| क्पास      | 90       | æ           | LO"              | est.                                                                            | 407             | 20              | ar'         | ĝo.             |
| बाजरा      | n        | P           | ¥                | 66"                                                                             | **              | 9               | 9           | 9               |
| क्वार      | a        | <b>(8</b> * | 9                | 9                                                                               | 9               | u               | 19"         | **              |
| सरमें श्रन | n        | g+          | •                | •                                                                               | N               | 2/              | gr.         | w               |
| सरस्रो     |          | :           | ů.               | <b>39</b>                                                                       | <b>30</b>       | <b>%</b>        | *           | ¥               |
| 砂多         | 20       | <b>\$</b>   | 20               | m'                                                                              | 63"             | 20              | m'          | Ço              |
| 馆          | w        | m-          | 20               | ~                                                                               | ~               | an'             | ç.          | m'              |
| 糖          | <b>∞</b> | 2           | ##<br>\$*        | 60°                                                                             | *               | 9               | 0           | 0               |
| चावक       | 8        | (II'        | **               | ô                                                                               | 18              | 9               | 10°         | វិរ             |
| कुत रक्ष   | 3 6 8 8  | त्रधनन      | ३३ १ पर          | 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>8 | १३५७०           | ०२२२            | 986         | 5982            |
| व्यव       | 141-148  | *#*******   | इन्दर्ध१६०० ३३१म | 3400-3803 38888                                                                 | 2202-1206 42500 | 2406 9808 34720 | 9863E363086 | \$452585k RYBUS |

| बंबई तथा सिन्ध मे खेती के समस्त बेत्रफल में प्रत्येक फसल का प्रतिशत भाग |
|-------------------------------------------------------------------------|
| चावल गेहूँ                                                              |
| u<br>u                                                                  |
| es.                                                                     |
|                                                                         |
| 9                                                                       |
| 66,<br>06,                                                              |
| 9                                                                       |
| u                                                                       |
|                                                                         |
| m,<br>U,                                                                |
| 9                                                                       |

चित्र—( ष् ) मध्यप्रान्त तथा बरार में खेती के समस्त चेत्रफत्त मे प्रत्येक फसत्त का प्रतिशत भाग।

| 1               | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |                                        |                     |                                           |                           | i         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| मञ्जा           | ï                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30              |           | es.                                    | *                   | ₩′                                        |                           | ia,       |
| तिव             | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m'              | æ         | <i>*</i>                               | <b>p</b>            | *                                         | 20                        | er.       |
| ष्ट्रवासी       | ev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w               | eri       | est.                                   | 20                  | ~                                         | *                         | ¥         |
| क्रपास          | er er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US.             | et'<br>67 | හ <u>ි</u><br>ප                        | et<br><del>o-</del> | w<br>T                                    | ដ                         | 65<br>62  |
| वना             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w               | æ         | æ                                      | œ                   | 20                                        | ¥                         | ¥         |
| क्सार           | <i>yy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ក្              | er<br>er  | er<br>er                               | લ્ઇ                 | ee/<br>•-                                 | 9                         | <b>6.</b> |
| ## W            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *               | gr<br>gr  | 6°                                     | э<br>•-             | e-                                        | 8                         | 3.6       |
| चाववा           | w<br>er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *               | m'<br>*   | e#<br>67                               | ព                   | ī.                                        | eV<br>-                   | ક         |
| कुल रक्रमा      | 2.4.6.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3346            | 23 × 8 3  | भ्रम्                                  | ٠<br>١١<br>٩        | 9 3 0 8 <b>€</b>                          | 9<br>30<br>60<br>30<br>60 | ₹8७३\$    |
| <b>ជ</b> °<br>៧ | 3 na 3 - 1 s na 2 s na | 9 m 8 8 9 m 8 6 | 1580-1800 | 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3203-1206           | 3 2 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 | \$ 8 0 t 9 8 9 2          | 1893-1894 |

| _ |
|---|
|   |
| h |
| _ |
| Ì |
| þ |

١

चित्र—(ग) कानपुर जिले मे खेती के समस्त क्षेत्रफल मे प्रत्येक फसल का भाग।

|                         | सुसनाप्रत्येव   | <b>इ संख्या हजारों</b> | में है श्रतः ०० | सुचनाप्रत्येक संख्या हज़ारों में है श्रतः ००० बढ़ा कर पढ़ना चाहिये | चाहिये । |                 |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--|
| प्ता <sup>3</sup><br>जो | ikos<br>As      | Ħ                      | कपास            | स्वार्                                                             | वाजरा    | मुख्य           |  |
| 1789-9788               | m,              | 65                     | in<br>ex        | m                                                                  | o+       | Ge<br>m'        |  |
| นละวิทธิธ               | it<br>(t        | هر<br>پر               | 9               | es'<br>es'                                                         | m'<br>or | ري<br>در        |  |
| TR 6 3 800              | o<br>or<br>or   | g-<br>39<br>6-         | 00°             | m'<br>m' •<br>er                                                   | er<br>M  | า<br>บ          |  |
| 3800-1803               | er'<br>er       | 2<br>2<br>2            | დ<br>9          | ی<br>ت                                                             | u,<br>It | น               |  |
| 3803-9808               | 9               | e.                     | w<br>o          | *<br>*                                                             | 0<br>2/  | 9 67            |  |
| 3808380\$               | n,<br>m,        | 9                      | */<br>9         | li<br>w                                                            | er<br>B  | ୧୯/<br>୨୦<br>୧୯ |  |
| 1801-1812               | 3.4<br>0<br>2.4 | *                      | 9<br>*          | e.                                                                 | ur<br>ur | า<br>ก          |  |
| 2636                    | 9 6 6           | 2<br>7                 | រ្គ             | 11<br>*                                                            | ðs<br>m, | #<br>%          |  |

|                 | चित्र—( घ )<br>मेरठ जिले मे खेती के समस्त चेत्रफल मे प्रत्येक फसल का भाग<br>स्चना—-प्रत्येक संख्या हज़ारों मे है अतः ००० बढ़ा कर पढ़ना चाहिये | चित्र-<br>वेती के समस्त<br>क्या हज़ारों मे | चित्र—( घ )<br>मेरठ जिले मे खेती के समस्त चेत्रफल मे प्रत्येक फसल का भाग<br>स्चना—-प्रत्येक संख्या हज़ारों मे है अतः ००० बढ़ा कर पढ़ना चाहिये | येक फसल क   | ा भाग ।<br>चाहिये । |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| ्रम<br>ए        | मुद्र                                                                                                                                         | वी                                         | तवार                                                                                                                                          | बाजरा       | po.                 | कपास       |
| 3489948         | 20 90                                                                                                                                         | <i>λ</i> ; 20                              | m,                                                                                                                                            | et<br>6"    | #<br>**             | ង          |
| 2 11 2 2 11 8 6 | 64<br>25'                                                                                                                                     | to"                                        | ű                                                                                                                                             | w'          | ည<br>တ<br>စာ        | 67<br>(0'  |
| 1126-18.00      | er<br>er                                                                                                                                      | m,                                         | ep<br>U                                                                                                                                       | *           | 866                 | Ç (ta'     |
| 1200-1803       | ย<br>9<br>๓*                                                                                                                                  | as,                                        | 205                                                                                                                                           | es.         | ह्य<br>इ.           | m/<br>uoʻ  |
| 18031808        | or<br>ev<br>m                                                                                                                                 | m,                                         | 9 0                                                                                                                                           | AY<br>an    | 9 6 6               | m.<br>It   |
| 1808-1208       | ဘ<br>ဇ<br>(၈)                                                                                                                                 | er<br>9                                    | 0 5 5                                                                                                                                         | 90<br>90    | 9 9 8               | err<br>err |
| \$ 0 \$ } # 3 S | is<br>ev<br>m                                                                                                                                 | ¥<br>9                                     | O'<br>W                                                                                                                                       | กา'<br>เกา' | es<br>es,           | n'<br>9    |
| \$830 \$834     | W.<br>34.<br>10.                                                                                                                              | 0 9                                        | <i>&gt;y</i>                                                                                                                                  | er/<br>m²   | ଲ'<br>୨୨<br>୧୯      | ព្ធ        |

चित्र—( ङ ) अागरा जिले मे खेती के समस्त नैत्रफल मे प्रत्येक फसल का भाग।

|                                                         |                       |                       |                | ~             |                |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| ש°<br>יח                                                | )ko6                  | वन                    | बाजरा          | <b>उचार्</b>  | कपास           | 乍               |
| 9 m & 9 9 m & 12                                        | 40°                   | 29                    | m' e'          | 9             | IS<br>m        | li<br>Ii        |
| 118 8118 6                                              | 60'<br>C              | er<br>mi<br>er        | W.             | o-<br>er      | 33<br>67       | 2)/<br>40       |
| 4146 - 4400                                             | 9                     | w*<br>0<br>er         | <b>3</b>       | m'<br>0<br>er | น              | <b>6</b> *      |
| # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 | <i>3</i> /<br>0<br>67 | ar<br>or              | e.             | 0 8 8         | 000            | ů<br>ů          |
| \$0 \$ C                                                | W<br>er               | 0<br>30<br>01         | ម              | W W           | 00             | 000             |
| 302                                                     | ev<br>9               | or<br><b>n'</b><br>or | 20<br>US<br>67 | 30<br>eq      | ey<br>or<br>or | #               |
| \$ 2 0 \$ - 1 \$ 0 \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | nt'<br>•              | es<br>(a)             | m'<br>w'       | it<br>e       | ω'<br>9        | (d)<br>67<br>67 |
| 1892-9894                                               | er<br>##              | 9 2 6                 | &<br>9<br>67   | ņ             | tr<br>«v       | er<br>U         |

| र प्रति एकड़          |   |
|-----------------------|---|
| ₹ F                   |   |
| प्रतिशत               | l |
| (प)                   |   |
| नित्र—<br>और गेहें की |   |
| , कपास श्रो           |   |
| नो मे ईख,             |   |
| कुछ प्रान्त           |   |
| ानक्षे के             |   |

| त्तवर्ष के     | कुछ प्रान्ती मे ई                                           | ख, कपास इ                | नित्र—( ५ )<br>गैर गेहें की खेती क                           | । प्रतिशत              | ाचत्र—( ५ )<br>भारतवर्ष के कुछ प्रान्तो मे ईख, कपास और गेहूं की खेती का प्रतिशत चेत्रफल और प्रति एकड़ उपज | र्कड़ एपज                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                | ***                                                         | _                        | स्रोपक                                                       |                        | inci                                                                                                      |                          |
| मान्त          | भारतवर्षं की खेती<br>के समस्त चेत्रफत<br>में प्रतियत<br>भाग | प्रति एक्ट्स<br>उपल पेंड | मारतवर्षं की खेती के<br>समस्त चेत्रफ्त<br>में प्रतियत<br>भाग | प्रति प्रका<br>उपज पौड | भारतवर्षं क्षी खेती के<br>समस्स चेत्रफ्ज<br>में प्रतिशत<br>भाग                                            | प्रति <b>एकक्</b><br>उपज |
| ্য<br>ত<br>ত   | mr                                                          | 0 A \$ 5 B               | an<br>II                                                     | 800                    |                                                                                                           |                          |
| सयुक्त प्रान्त | nr<br>¥                                                     | 0<br>80<br>80            | w                                                            | 9                      | ed<br>fr                                                                                                  | 0 %                      |
| मस्य प्रान्त   | •                                                           |                          | ge<br>(nt                                                    | II<br>m                |                                                                                                           | r                        |
| सिन्ध          |                                                             |                          |                                                              |                        | n                                                                                                         | 60,<br>60,<br>60,        |
| म्जाब          |                                                             |                          |                                                              |                        | ls<br>m                                                                                                   | <b>~</b><br>₩<br>9       |
| -              | -                                                           | -                        | •                                                            |                        |                                                                                                           |                          |

( 南 )——阳 ( 南 )——阳

|                  | भारतवर्ष म        | भारतवर्ष मं गहूँ की खेतों के ब्रनफल में प्रत्यंक प्रांत का प्रतिशत भाग | ो के च्त्रफल   | म प्रत्यक प्रा | त का प्रतिश     | त भाग                  |                   |   |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|---|
| सर्भ             | मार्तवपै          | प्रतिश्वत मेद                                                          | संयुक्त प्रांत | पंजाय          | ·원<br>(원<br>(원) | मध्यप्रान्त<br>और बरार | चंगात<br>(युराना) |   |
| 3523358          | 29.28             | 300                                                                    | 6°             | er,<br>er,     | 5.5             | સ્ત                    | ង                 |   |
| 148 2-148 G      | **                | o<br>ar                                                                | u,             | sy<br>m'       | 6°              | 9                      | 9                 |   |
| 3786-3400        |                   | น                                                                      | er'<br>m'      | ເທ′<br>ກາ′     | ee'             | m'<br>er               | u                 |   |
| \$ & o \$ & o 3. | 38808             | s-<br>u                                                                | <b>60</b>      | 9<br>m'        | ħ               | er'                    | 9                 |   |
| 1802-1806        | **                | &<br>0<br>0                                                            | n'<br>m'       | m,             | n               | *                      | •                 |   |
| \$ 0 & \$ 8 0 B  | 2245              | n' 0 p                                                                 | บ              | So<br>es.      | น               | 8                      | œ                 |   |
| 14089892         | 86086             | e;<br>e,                                                               | еř             | er<br>o        | 9               | 20                     | w                 |   |
| 1892             | त्र<br>स्थ<br>स्थ | m'<br>er                                                               | eçi<br>N'      | er<br>D        | น               | х<br>С                 | (O'               | - |
|                  |                   | -                                                                      | -              |                |                 | -                      |                   |   |

चित्र—(त्र) भारतवर्षे मे कपास की खेती के समस्त केत्रफल मे प्रत्येक फसल का प्रतिशात भाग।

| पजाब<br>सरह दी सूबा<br>सहित | 9                    | 6                  | w           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W.          | ev                     | 9                         | £ £              |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| मद्रास                      | <u>ئ</u> ر<br>م      | m,                 | to,         | 90<br>F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥           | ¥                      | 9                         | w                |
| मध्य प्राम्त<br>तथा बरार    | er<br>m'             | w<br>r             | er'<br>er'  | ay<br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m'          | w,<br>w,               | er<br>M'                  | ar,              |
| वंबद्दे सिन्ध<br>सहित       | o<br>m′              | u<br>u             | 9           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o<br>m      | U.                     | e.                        | ev<br>ev         |
| बगान<br>( पुराना )          | r                    | œ                  | D.          | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F           | <i>σ</i> -             | ~                         | <i>6</i> ••      |
| संयुक्त<br>प्राम्त          | an'<br>er            | 85                 | Gry<br>Mrs  | 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | w           | °                      | ជ                         | eg.              |
| प्रतिशत<br>भेद              | 005                  | 0<br>0<br>8        | 67<br>47    | er/<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4           | 90<br>90               | ° *                       | &.<br>0          |
| भारतवर्ष                    | 20<br>20<br>20<br>20 | ल<br>४<br>१        | น<br>พ<br>พ | \$ 0.39<br>13.30<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>13.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00 | 12869       | 3 24 8 8               | 80 SP                     | **               |
| वद                          | 9 n & 9 9 n & 8      | <b>1</b> 488—-{446 | 1286-1800   | \$\$00-5802 \$033A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9803 \$ cog | 9 ROS 9 ROS 9 2 2 8 RG | 2208-12892<br>2208-128083 | 3832-3834 340811 |



सेती के श्रौजार ( पटेला, जुत्रा, जोत इत्यदि )



खेती के श्रौजार ( जुत्रा, पुर )



खेती के श्रीजार (गिरीं)

## पृष्ठ दद



खेती के श्रोजार ( खुरपी, फावड़ा इत्यादि )

वृष्ठ १००



क्यारियाँ बना कर नये तरीक़े से बुवाई

## वृष्ठ १०१



खेत मे पानी देने की रीति

मेस्टन हल

पंजाव के राजा हल से जुताई

'लायलपुर हो'



पक्ता कुञ्जा चौर पनघठ

## इप्त १८६



गेहूँ काटने की मशीन

संयुक्त प्रांत में गेहूँ के क्षेत्रफल श्रीर मूल्य व

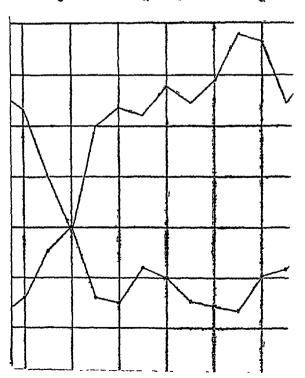

## कुछ प्रामाणिक पुस्तकें

भारतीय राजनीति के श्रस्सी वर्ष-बेक्क, सर सी॰ बाई॰ चितामियः; भनुवादक, श्रीकेशवदेव शर्मा । सन् १६२४ में सर सी॰ बाई॰ चितामियः ने बांध्र विश्व-विद्यालय का निमंत्रव स्वीकार करके ''भारतीय राजनीति, सिपाही विद्रोह के समय से''—इस विषय पर चार व्याक्यान दिये थे। प्रस्तुत पुस्तक उसी का हिंदी रूपांतर है। दबल काउन १६ पेजी, २२४ प्रष्ट, मूल्य १)

राजस्त्र — लेखक, श्रीभगवानदास केला । इस प्रंम में राष्ट्रीय आय-म्यय के सिदांतों पर विचार किया गया है और विशेषतः भारतीय सरकार की नीति, न्यवस्था, भादि पर प्रकाश ढाला गया है । पुस्तक प्रत्येक नागरिक के काम की है। बदब काउन १६ पेजी, १४२ पृष्ठ, मृह्य १)

सहाय सक्सेना, एम० ए०। स्पापारिक भूगोल का विषय आधुनिक सहाय सक्सेना, एम० ए०। स्पापारिक भूगोल का विषय आधुनिक बौद्योगिक तथा न्यापारिक उन्नति के युग में अत्यंत महत्व का है! इस पुस्तक में न केवल भूगोल के सिद्धांतों का विस्तारपूर्वक बर्द्यक है बरन् संसार के निभिन्न देशों की प्रायः सभी बौद्योगिक बातों का वर्षान है। भारतवर्ष का वर्षान एक स्वतंत्र भाग में दिवा है, जिस से भारतवर्ष की व्यापारिक दशा की अच्छी जानकारी हो सकती है। रायल म पेजी, १४२ प्रष्ठ, मूक्य १॥)

अर्थशास्त्र के मृल सिद्धांत—क्सक, श्रीमगवानदास अवस्थी, एम॰ ए॰। अर्थशास्त्र विषय की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए परम आवश्यक है। इस उद्देश्य से कि साधारख धाठक भी इस गंभीर विषय को सहज में मनोगत कर सकें वह पुस्तक अकाशित की गई है। वयस कावन १६ पेजी, पृष्ठ ४४१, मूल्य १॥)